# भूदान-गंगा

[ससम खण्ड] (१४ मई '४७ से १३ ब्रफ्तवर '४७ तक)

ति नो वा

अखिल भारत सर्व सेवा संघ प्रकाशन राज घाट, वा सार्थ सी पूर्णचन्द्र जैन, मंत्री, अखिल भारत सर्व रोवा सघ, ़ राजवाट, वाराणसी

पहली बार : २,०००

प्रकाशक :

अगस्त, १९६२

मृल्य: एक रुपया पचास नवे पैसे

\_

सुद्रक . बहदेवदास, ;

ससार प्रेस, काशीपुरा, चाराणसी



## निवेदन

पूज्य विनोवाली की भूद्रान-पदयात्रा के प्रवचनों में से महत्त्वपूर्ण प्रवचन तथा कुछ प्रवचनों के महत्त्वपूर्ण अंश चुनकर 'भूदान-मंगा' रूपी संकलन तथार किये गये हैं। संकलन के काम में पूज्य विनोवाली का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। पोचमपत्नी, १८-४-४१ से भूदान-मंगा की धारा प्रवाहित हुई। देश के विभिन्न भागों में होती हुई यह गंगा सतत वह रही है।

'मूदान-गंगा' के छह खण्ड पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पहले राण्ड में पोचमपत्ली से दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा विहार का कुछ काल यानी सन् '५२ के अन्त तक का काल लिया गया है। दूसरे सण्ड में बिहार के रोप दो वर्षों का यानी सन् "५३ और "५४ को काल लिया गया है। तीसरे खण्ड में बंगाल और उत्कल की पर्यात्रा का काल यानी जनवरी '५५ से सितम्बर '५५ तक का काछ छिया गया है। चौथे खण्ड में उत्कल के बाद की आन्ध्र और तमिलनाड़ में कांचीपुरम्-सम्मेलन तक की यात्रा यानी अक्तूबर '५५ से ४ जून '५६ तक का काल लिया गया है। पॉचवें खण्ड में कांचीपुरम्-सम्मेलन के वाद की तमिलनाइ-यात्रा का ता० ३१-१०-'५६ तक का काल लिया गया है। छठे राण्ड में कालड़ी-सम्मेलन से पहले तक का यानी ७-५-१५७ तक का काल लिया गया है। इस सातवें राण्ड में कालड़ी-सम्मेलन के धाद की केरल-यात्रा तथा कर्नाटक प्रदेश के ४-५ पड़ावों की यानी ता० १३ अक्तूबर '५७ तक की यात्रा का काछ छिया गया है। कालड़ी-सन्मेलन के समय पूज्य विनीवाजी के जो विविध भाषण हुए थे, वे सम कालड़ी-सम्मेलन रिपोर्ट पुसक में संकलित हैं।

संकलन के लिए अधिक-से-अधिक सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है। ेफर भी कुछ अंश अप्राप्य रहा।

भूवान-आरोहण का इतिहास, सर्वोदय-विचार के सभी पहछुओं का दर्शन तथा शंका-समाधान आदि दृष्टिकोण ध्यान में रखकर यह संकलन किया गया है। इसमें पुनरुक्तियों भी दीरोंगी; किन्तु रस-हानि न हो, इस दृष्टि से उन्हें चलने दिया है। संकलन का आकार ऋषिक न बढ़ने पाये, इस ओर भी ध्यान देना पड़ा है। यदापि यह संकलन एक दृष्टि से पूर्ण माना जायगा, तथापि इसे परिपूर्ण बनाने के लिए जिज्ञासु पाठकों को छुछ अन्य भूदान-साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए। सर्व-सेवा-संघ की ओर से अकाशित १. कार्यकर्ता-पायेय, २. साहित्यकों से, ३. संपत्तिदान-यह, ४. शिक्षण-विचार, ५. प्राम, इ. मोहल्यत का पैगाम, ७. नगर-अभियान, ८. प्रेरणा-प्रवाह, ९. कार्यकर्ता क्या करें, १०. स्त्री-शिक्त, ११. शान्ति-सेना आदि पुस्तकों को 'मुदान-गंगा' का पूरक माना जा सकता है।

भूदान-गंगा का घ्याठवाँ खण्ड कर्नाटक की पदयात्रा के काल का

होगा। यह प्रेस में है।

संकलन के कार्य में यदाप पू॰ विनोवाजी का सतत मार्गवृद्दान प्राप्त हुआ है, फिर भी विचार-समुद्र से मौक्तिक चुनने का काम जिसे करना पड़ा, वह इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य थी। युटियों के लिए क्षमा-याजना!

—निर्मला देशपंडि

| २४. भेड और गड़ेरिया                                | •••     | ••• | 98  |
|----------------------------------------------------|---------|-----|-----|
| २५. प्राप्ति पन दीजिये                             | •••     | ••• | ९६  |
| २६. मारत के दो स्नेह बन्धन : हिंदी और नागरी        | · · · · | ••• | ९६  |
| २७. राम-नाम की महिमा                               | •••     | ••• | १०० |
| २८. शान्ति सेना की स्थापना                         | •••     | *** | १०३ |
| २९. दान का रहस्य                                   | •••     | ••• | १०५ |
| २०. विश्व स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य, आत्मस्त्रराज्य | •••     | ••• | 808 |
| ३१. नमक और चमक                                     | •••     | ••• | ११४ |
| ३२. ऐतिहासिक सकल्प                                 | •••     | ••• | ११९ |
| ३३. प्रामदान : अहिंसात्मक और सहयोगी पद्धति         | •••     | ••• | १२२ |
| २४. सर्वोदय का गहरा अध्ययन आवश्यक                  | •••;    | ••• | १२५ |
| ३५. सर्वोदय में शक्ति और करणा का समन्वय            | •••     | ••• | १३२ |
| ३६. स्त्रियों के लिए त्रिविध कार्य                 | •••     | ••• | १३८ |
| ३७. शान्ति-सेना दर्शन                              | •••     | ••• | १४१ |
| ३८. शान्ति सेना के सबध में स्पष्टता                |         | ••• | १५३ |
| ३९. शान्ति सेना में कर्तव्य विभाजन और विचार        | शासन    | ••• | १५९ |
| ४०. सही समझ                                        | •••     | ••• | १६५ |
| ,४१. ब्राम सभी क्षेत्रों में स्वावल्बी बर्ने       | •••     | ••• | १७४ |
| ४२. कार्यकर्वा आध्यात्मिक चिन्तन करें              | •••     | ••• | १७८ |
| ४३. सद्धर्म वा प्रचार करने निकल्पि                 | •••     | ••• | १८२ |
| ४४. वेदलिव्या रोकने का उपाय                        | •••     | ••• | १८७ |
| ४५. व्यापारी समाज-सेवा का कार्य करें               | •       | ••• | १८९ |
| ४६. भारतीय व्यापारी जन सेवक वर्ने                  | •••     | ••• | 205 |

# भू दा. न - गं गा (सप्तम खण्ड)

# सर्वोदय और साम्यवाद

: १-:

# सर्वोदय श्रीर कम्युनिज्म

प्रश्न: क्या कम्युमिटम और सर्वोद्यामें केवल साधन का ही फर्कें है? साधन और साध्य में हम चुँकि बहुतः फक्ता नहीं करते, इसलिए क्या सर्वोदय में साप्य की प्राप्ति के लिए अपनी युक्ति कुछ बदल सकते हैं ?'

उत्तर: कम्युनिकम भीः परिस्थिति केः अनुसार भदलता का रहा है। अगर वैद्या नहीं बरहेगा, तो वह चळेगा ही।नहीं।। जिस तरह मादमें ने कम्युनिका का वर्षना (क्या, ,टीका उसी तरह बह रूस में नहीं चला। जिस तरह स्त में बता, डीक वर्षा तरह चीन में नहीं, चता। हिंहुतान में ती एक अदसत ही घटना हुई है। केरल प्रदेश में कम्अनिस्राकि हाथ मा वैधानिक बर्धा था वक्या है और उन्होंने बाहिर किया है कि हम सबैधानिक तरीके विषक् व स्थान नाम । में ही उसे चलावेंगिं। उन्होंने यह भी जाहिर किया है कि अगर सविधान मं चुछ पर्क करने की जरुरत पहेंगी, तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे। इस द्वरण प्रमान करने का हरएक को हक है। अब से संविधान बना, तम से उसमें तरह अनुवा करा । कुछ पर्क होता भी आया है। जब वे यहते हैं कि बने हुए संविधान के अनुसार थुछ पक रामा ना ना जाता अनुसार हम राज्य चलायेंगे, तो हम उनका हृद्य या उत्तमाणा राज्यामा, से आमिनादन परते हैं। अगर वे ऐसा न करते और ल्योर के प्वीर यन जाते, स आभागप्त परा परा तरी का है, जिससे कोई चीज चलायों जाती 

₹

वैसी हालत समाज बाह्य या अर्थशास्त्र नी नहीं है। उनमें देश, काल और परिख्यित के अनुवार फर्क पड़ता है और वैसा फर्क करने को कम्युनिस्ट राजी हो जायँ, तब तो ये सर्वोदय के-बहुत नजदीक आर्येंगे।. . .

सर्वेदय सनका हित चाहता है। दुःसी और गरीन लोगों की तरक ज्यादा च्यान देना चाहिए, यह सर्वोदय का नियम ही है। परंतु वैसा करने के लिए दसरों को नोई तक्लीफ देने की अरुरंत नहीं है। एक के दित के लिए दूसरे के हित को धका पहुँचाने की भी कोई जरूरत नहीं है। सर्वोदय का बुनियादी श्तिद्धात यह है कि एक के हित के विरोध में दूसरे का हित हो नहीं सकता। आज-कल 'क्लैश ऑफ इंटरेस्ट्स' (हित विरोध) की जो बात चलती है, यह गलत कल्पना है। लोग एक ही गाँव में रहते हैं, एक ही हवा लेते हैं, एक ही पानी पीते हैं. एक ही जमीन की फसल खाते हैं, अड़ीस पड़ीस में रहते हैं, तो किसी एक के दुःस से दूसरा वैसे गच सकता है ? एक को दुःख हुआ, तो दूसरे को दुःख होना लाजिमी है। गाँव में किसी एक लड़के को चेचक हुई, तो दूसरे को उसकी छत लगती है। विसी एक घर को आग लगी, तो सारा गाँव जल जाने की समावना रहती है। इस तरह जब गाँव के सब लोग एक साथ रहते हैं, ती एक परिवार बनाकर रह सकते हैं। उसीमें सबका भरा है। इसलिए बन हम कर्यनिजम के बारे में सोचते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हरएक देश में उसका रूप अलग-अलग होगा ।

#### साम्यवाद के साथ समझीता नहीं, सहयोग

्री प्रश्नः क्या कम्युनिज्य और खर्बोदय के बीच कोई समझौता या सहयोग हो सकेगा ?

उत्तर: दोनों के बीच समझौता विख्कुल नहीं हो सनेगा, केकिन सहयोग बहुत हो सनेगा। सर्वोदय अपना विचार नहीं बदलेगा, वर्वेकि यह विसी विचार की प्रतिक्रिया नहीं है, वह स्वयं एक जीवन विचार है। कम्युनिकम बदल्का रहेगा, क्योंकि यह प्रतिक्रियारूप है।

यूरोप मे जो पैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी, उसके प्रतिक्रियास्त कम्युनिक्म चना । जो प्रतिक्रियारूप विचार है, वह स्वयमेव पूर्ण जीवन विद्वात नहीं यन सकता। यह तो ह्या के झोंके के अनुसार बदलता जायगा। आप देखते हैं कि यहाँ पर वैधानिक साम्यनाद शुरू हुआ है, जो कम्युनियम का एक विकास है। कम्यनिस्ट ही अपना समझौता करने को राजी होंगे, क्योंकि उनके पास सार्वभीम हड सिदात नहीं है। पूँजीवाद म जो दोप थे, उनकी प्रतिक्रिया उन्होंने बनायी। हिंतुस्तान की परिस्थिति यूरोप से बहुत भिन्न है। यहाँ भर्मभेद, बातिभेद, मापाभेद आदि है। समाज कृषिप्रधान है, बहुसख्या कृप की है, मजदूरी की नहीं। यूरीप में उन्होंने सारा दारीमदार मजरूरों पर रखा था। वैसा यहाँ नहीं रख सकते। यहाँ मुख्य आधार किछानों पर रखना होगा तथा किछान और मजदूरों को एक मानना होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान में जमीन का बड़ा मसला है। यहाँ और सासकर केरल में जमीन बहुत कम है और जनसंख्या प्यादा है। यूरोप के समान यहाँ पूँजीवाद इतना विक्षित नहीं हुआ है। उस हाल्त में कम्युनिज्म ही अपना समझौता करता जायगा। इसल्टिए सर्वेदय उसके साथ सहयोग करने को तैयार होगा । जितना वह अपना रूप बदलेगा और सर्पोदय के नजदीक आयेगा, उतना सर्वोदय उसके साथ सहयोग के लिए तैयार होगा ।

समझौते का अर्थ है, आप कुछ छोड़ो, हम कुछ छोड़ते हैं। इस तरह यहाँ नहीं होगा। आप कुछ छोड़ो, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आपका और हमारा पहचोग होगा। इस तरह हमारी खिति कायम रहेगी और उनकी खिति बदळती रहेगी। इस्टिए हमने कहा कि चीरे चीरे कम्युनियम की नदी सर्वोदय के समुद्र में मिळ जायगी। दूसरी भी नदियाँ यहाँ आकर मिळ जायँगी। समाजनाद, कस्याणकारी राज्य आदि भी आदिर अपने की समात करके सर्वोदय में हुनेंगे।

#### हम साम्यवादिया को हजम करेंगे

प्ररतः क्या अहिंसा, शाराज्यसे आदि के काम में कम्युनिस्टों के साथ कोई समझौता या सहयोग हो सकेगा है उत्तर: अहिंसा को समझौता करने की क्या जरूरत है ? जरूरत है हिंसा-वालों को हिंसा छोड़ने की । धीरे-धीरे ये उमे छोड़ेंगे । अभी कुछ साम्यवादी-भाई पार्टियामेंट में हैं । यहाँ ने क्या करेंगे ? वहाँ जो बिल आयेगा उमे देखेंगे, उसमें-कोई दोप है, तो ये दिलाकेंगे । इस तरह दूतरे लोग भी दोप दिखाकेंगे । और रोप नहीं है, तो बिल को मंजूरी हैंगे ! इस तरह उतका समझौता या सहयोग होगा । अन्डो चीज के साथ सहयोग टेमे के लिए ये राजी होंगे, तो क्या उस हालत में इस उतका सहयोग नहीं लेंगे ? दूसरी कुछ गलत वाले ये करते हैं, इसिय प्रया इम उतका सहयोग नहीं लेंगे ? ध्यान रहे कि दूसरों के साथ मेट करके उन्हें हजम करना सहयोग नहीं लेंगे ?

#### सर्वेदिय कानून में फर्क लायेगा

प्रश्नः सर्वोदय-आन्दोलन देश के कान्त में क्सि तरह फर्क लायेगा ! उत्तर : सर्वेदयगाले चुनाव के लिए यह नहीं होते । हमारे जैसे कुछ तो ऐसे होते हैं, जो चीट देने भी नहीं जाते । तो, इन सबसे अलग रहकर ये मानून में बदल देमे टार्वेगे ! एक शख्म पेड़ पर नहीं चढता. तो सवाल यह है 'कि वह वेड़ को कैने काटेगा ! इसका उत्तर यही है कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ता, उससे अन्या रहता है, इसिटए, उमे बाट सकता है। मर्थोड्य कानून के सारे पचड़े में नहीं (पड़ता, इससे बाहर रहता है। इसलिए उसमें बदल कर सकता 🔰 यह तो मालिक पर कस्त्रा कर लेगा ! सरकार में जाकर कानून, बनानेबाटे मौकर हैं और आप सब हैं मालिक। इस नौकरों का बात क्यो परहें ? सालिक जैसा चाहेंगे। वैमा बानून बनाया जायगा । यह ध्यान में रखना चाहिए कि होक-शाही में बुल मत्ता जनना के हाथ मे रहती है। अनता की भावना पदल बाय. तो सरकार मा बान्न बदलेगा । अभी मामदान मिलने लगे हैं। यदापि वे बहुत प्यादा नहीं हैं, पिर भी दाई हजार है और वाकी अच्छे हैं। कम्युनियी मोजेक्टवाले मंत्री इमारे पास आते हैं और पृछते है कि इसमें इम क्या मदद दें १ पहले ये वहाँ पृष्ठते थे ? अर ये ही हमारे पास आते हैं। हम उनके पाम नहीं गरे। इमारी यात्रा अपने मार्ग में चलती है। वे पछते हैं, तो इस सुन्छ

सजाह देते हैं। अब वे उस पर नोचने स्वो है। तो, क्या वे ध्यनी योजना में पर्फ नहीं करेंगे ? फर्क इमलिए करेंगे कि लोक-मानस बदलने लगा है। प्राप्तदान प्राप्त हो रहे है। बहुत से लोगों का कहना है कि सरकार पर असर डालने के लिए पार्लियानंट में जाकर केद होना पड़ता है। इस कैसा नेर्देश समझते। हमारा मानना है कि जनता में जाकर कार्य करेंगे, तो पार्लियानंट पर असर होगा। पार्लियानंट पर प्रमाय टालने का साधन वरों जाकर आयाज उठाना हो गई। यह एक 'छोटा उपाय है। वहा उपाय यह है कि देश में जन-आदोलन एड़ा करके जन सक्ति वेटा की जाय। पर उसका असर सरकार पर पड़ता है। इसलिए सर्वोदय-आन्दोलन कान्त में पर्क लाने की ताकत रखता है।

प्ररत्नः क्या कानृत की व्यवस्था बद्छे बिना समाज परिवर्तन किया जायगा ?

उत्तर : लोगो का दिमाग वैसा उल्टा रोचता है ! उन्हें लगता है कि नातृत बहुतेगा, तब समाज बहुलेगा—सातृत में जन-समाज की रचना बहुले की ताकत है । आप ही दित्ये कि आज तक कितने राजा महाराजा हुए ! उनकी किताकत है । आप ही दित्ये कि आज तक कितने राजा महाराजा हुए ! उनकी किताकत है । आप ही दित्ये कि आज तक किता का नाम अपने विचार से चल रहा कानृतों से नाय भी किता में दित्ये कि कित कित कानृतों से आपका जीवन बना है । क्या माताएँ अपने बच्चों की किता किता का नाम अपने विचार से चल रहा है । क्या माताएँ अपने बच्चों की किता कितानृत के आधार से दूध विज्ञातों है ! दूध न पिलाने पर सजा होगी और पिलाने पर पद्मिवमूगण जैसा कोई हनाम मिलेगा ! किता सरकार के कानृत के नारण दिहुस्तान के बहुत से लोग किता होगा की कितानी मुख्य चीज कानृत से सनी हैं । यहुत सारे लोग चीरी नहीं करते, तो क्या कानृत के कारण नहीं करते । यह सही है ले बोरी करने से सजा मिलती है, पर लोग चीरी नहीं करते, इसका कारण यह है कि लोगों के हुट्य में धर्म मानृत के देश हुई है । ये समझते हैं कि चोरी करना जीवत नहीं है ।

#### साम्यवादी सोचते हैं, हम परते हैं

प्रश्न : वेरल म साम्यवादी शासन है। वे भी अमीन का प्रश्न हल करना चाहते हैं और आप भी t तो, टोनों की बीजना में क्या पर्क है!

उत्तरः पर्कद्वतम ही दे कि पे लोग सोच रहे हैं और पात्रा वर रहा दें। सोचने में और काम करने में जो पर्के हैं, वहां इन टोनों योजनाओं में पर्के दें।

इम जब उद्दीसा में यूमते थे, तब आध्र की कम्युनिस्ट पार्टी ने घोषित. क्या था कि हमारी गरकार बनेगी, तो हम २० एक्ड तरी अमीन का सील्जि करेंगे। पहाइ प्रोदकर चुहा निकाला! अगर गोदावरी-कृष्णा के किनारे २० एकड़ तरी जमीन का सीलिंग वे बनावेंगे. तो अभिडीनों को कुछ भी जमीन नहीं मिलेगी। वहाँ पर कम्युनिस्टों ने अपनी असलियत यो दी। उन्हें कहना चाहिए था कि हमारे हाथ में सत्ता आयेगी, तो हम जमीन की मालक्षियत मिटा देंगे। लेकिन वैसा वे नहीं कर सकते थे। क्योंकि वे अपने को व्यवहारवादी बताते ये और चाचा को आदर्शवादी समझते थे। इसलिए वे सीलिंग के विचार में फॅस गये । हम उनसे पहते हैं कि सीलिंग का विचार क्या करते हो, रॉशन कर दो । सबको काम मिलना चाहिए, इसलिए सबको अमीन मिलनी चाहिए। विसीको तिग्रना, चीगुना क्यों मिले ! पेटनर अन्त मिले, बस है। परन्तु ये लोग कहते हैं कि जितना पेटभर अन्त हो सकता है. उसमें व्याना, चौराना साने का अधिकार देंगे। में आपको योगमास्त्र की बात बता रहा हूँ। यह कहता है कि आधा पेट अन्न से भरना चाहिए, चीयाई पेट पानी से भरना चाहिए, चीथाई पेट हवा के लिए सारी रखना चाहिए। त्रेकिन ये लोग कहते हैं कि आर्थिक स्वत्य से तिगुनी जमीन रखने वा अधिकार है। सर्नेदय बहुता है कि जमीन सबको मिलनी चाहिए ।

चालकुटी ( केरल ) १४-४-'४७

#### प्रेम-शक्ति का व्यापक प्रयोग

#### इन्सान इन्सान से हरता है !

इस समय द्वितया जिननी भगभीत है, उतनी पहले कभी नहीं भी है छोटे देश तो हैं ही, बहै-बहे देश भी भयभीत है। यह भी कहा जा सकता है कि इस समय भन की सीमा हो जुकी है। भयानक शक्ताओं का शोध हो रहा है, प्रयोग हो रहे हैं। यह सब किसके रिलाफ ? क्या बनाल के जानवरां का दर हैं। वे तो केचार कहाँ छिपे हैं, पता नहीं। एक जमाना था, चब जंगल के बहुत से जानवर दुनिया में धूमते थे, परन्तु मतुष्य ने कापी जगल साम कर के बहुत से जानवर हुन्या कि जंगल के प्राणी छिप गये। वे मतुष्य से दरते हैं। सीराष्ट्र के गिरानार के जान में ४० ५० सिंह होंगे। मतुष्य चाहे तो सिंह की जाति ही हुनिया से नष्ट कर सकता है। परन्तु इससे उन्तरे मतुष्य यह कोशिश्र कर रहा है कि वेचारे सिंह किंदा रहें। वह उन्हें सरभ्य देना चाहता है। याने कर जंगली जानवरों का भग नहीं रहा है।

तर ये सारं भयानक शकास्त्र किस काम के लिए ? मनुष्य के भय से ही हमकी खोब हो रही है और यह मनुष्य ही कर रहा है ! मनुष्य को मनुष्य का बड़ा डर माल्यम हो रहा है ! इंशिल्प्स बड़े पैमाने पर हेप की शक्ति पैता हो रही है ! हिंसा शक्ति का उत्तर्य हो गया है । यह इतनी मजबूत हो गयी है कि सारी मनुष्य कोसामने सवाल है। एक राष्ट्र अपना पैनी ताकन यहाता चाय, तो ममा वह मुस्तित रहेगा ? आज यह मनुष्य के सामने सवाल है। एक राष्ट्र अपना पैनी ताकन यहाता चाय, तो ममा वह मुस्तित रहेगा ? आज यही प्रयान हो रहा है। हर देश सैन्य शक्ति के मुस्तित रहेगा ? आज यही प्रयान हो रहा है। हर देश सैन्य शक्ति के मुस्तित रहेगा ? अज यही प्रयान हो रहा है। हर देश सैन्य शक्ति के मुस्तित हो पाकित्तान और हिंदुलान, रूच और अमेरिका एक दूबरे से हरते हैं। एक दूसरे के मय से शक्तों थी पोज हो रही है। इसने से क्सि तरह युउसरा हो सकता है, यह हमें सो चना चाहिए।

z

#### प्रेम-शक्ति में विश्वास नहीं

द्वंप को मिटाने के लिए प्रेम शक्ति ही निर्माण करनी होगी। भय के विरोध मैं निर्भेयता ही पड़ी वरनी होगी। दुनिया में प्रेम का क्षभाव नहीं है। हरएक को प्रेम का अनुभा है। प्रेम से ही उनका पाउन होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जिने प्रेम का अनुभव और उसकी महिमा मालम न हो ! हेकिन जैसे दिसा में यह है, बैने भ्रेम म भी बर है, यह लोग नहीं सोच रहे हैं। अभी बुद्ध-भगतान् वे २५००वे जन्म दिन का उत्तर हुआ । सर्वत्र कारुण्य की महिमा गायी गयी । परन्तु जहाँ समाज और देश के बचाय की बात आती है, यहाँ ये शस्त्र की वार्ते करते है। वरुणा की और बेम की महिमा मान्य है, परन्त बेम भीर करणा में रक्षण की शक्ति है, यह वे नहीं मानते । समाज के रक्षण के लिए िसा की ही आपश्यमता बताते हैं। परन्त हिंसा इतनी बढ़ गयी है कि यह अब रक्षणकारी हो नहीं सकती । मेरे हाथ में पिस्तील है । उसने में अपना रक्षण कर सकता हूँ। परन्त का तक ? जब तक आपने हाथ में पिस्तील नहीं है। आपके हाथ में आर पिनीज आ जाय, तो मेरी शक्ति पतम ! इसी तरह आज दुनिया . म दास्र द्यक्ति चारों ओर फैल रही है। वह मुपरिणाम लायेगी, रक्षण करेगी, दुनिया को उन्नायेगी, उसमें मसले इल होंगे, यह विश्वास ही अब नहीं रहा है। . फिर भी शस्त्र-शक्ति वी दृद्धि हो रही है। शस्त्र शक्ति पर ने विश्वास उठा है, चरन्तु प्रेम शक्ति पर नैटा नहीं है। इसलिए पुराने तरीके से झख शक्ति का विकास चार है। लोग उधर प्रेम में आनट भी महसून करते हैं, परन्तु इसमे इक्षम की मिक्त है. ऐसा नहीं मानते 1

#### प्रेम-शक्ति का प्रयोग : भूदान

प्रम में मतले हुल बरने का एक प्रयान भूदान के आदोलम के रूप में खह साल में देश में चल रहा है। उस दिए में इस काम की तरक देखना चाहिए। जो आता है, पर भूमि के मसले की बात करता है। भूमि कैने जॉर्ड जायगी? एक एक परिवार को दी जायगी या सबकी रहेगो? सहकारी इपि करनी चाहिए कि अलग अन्य ? हम कहते हैं यह चर्चा हमारे साथ क्यों करते है।? हम काम कर रहे हैं। 'जमीन का मसरा हमने एक प्रयोग के लिए हाथ में लिया -है। सामृहिक मेम शिक्ष निर्माण हो सकती है या नहीं, इसका प्रयोग चल रहा है। आज मेम कक गया है, बहता नहीं है। पानी बहता रहे तो स्वच्छ रहता है। बहना कका तो वह सह जाता है।

#### प्रेम कामरूप बना

इधर प्रेम परिवार में कैंद्र हो गया, तो उधर छंपाँत भी आ गयो। उसते भगड़े बढ़े। फिर उस प्रेम का रूप भी बदल जाता है—मेरे लड़के पर प्रेम याने वाकी लड़कों पर आप्रेम, मेरे परिवार की विना याने दूसरे परिवार की अविता! उन प्रेम को बहुत अल्ब प्रेम का याने ज्यापक द्वेप का रूप जा जाता है। अले वारा रूप रूप के बहुत अल्ब प्रेम का याने ज्यापक द्वेप का रूप जा जाता है। अले पार्य कर से कहना हो, तो वर प्रेम काम के एक्स में फ्रकर हुआ है। जैसे पार्य का बहना रक गया, तो उनमें कीड़े पड़ बाते है। किर पार्यो का मूल धर्म खरम हो जाता है। वह पार्नी पीने लावक नहीं रहता। उससे ग्रीमारी पैदा हो सकती है। वह 'जीनन' नहीं रहता, मरण बन जाता है। इसी तरह जो प्रेम अपने की एक परिवार में सीमित करता है। यह मासरा यन जाता है। यह सड़ा हुआ अप हो। वह हक की गात करता है। यह मुक्ति का साधन बनते है। वह अन्य काता करता है। वह सुक्ति का साधन बनती है।

#### हिसा का ब्यापक संगठन

विज्ञले महासुद्ध में। व्यापन परिमाण में दिसा का आयोग किया गया। करोड़ों की तादाद मं धैनिक मार्ने गर्ने, करोड़ों जगमी हुए। इर घर । का जवान उसमें शनिक हो गया और मानी लोगों ने युद्ध में मदद की। बहनें भी शिनकों की संवा में लगी। प्रस्ता उत्पत्ति का काम छोड़कर करोड़ों क्यायों का कर्यों शेल किया गया। योगे द्वेण काम के लिए क्यापक समाउन करा।

#### प्रेम की ताकत कैसे बनेगी ?

आज एक भाई व्यक्तिगर मार्शकिशत और परिवार की पवित्रता चता रहे है। हम इन दोनों को अरुग-अरुग समझते हैं। पवित्रता याने एक पुरुष्त पर दूतरे मा आज मन न हो। प्रेम की साज जायम रनाती है, तो मेरे और आपने परिवार में महमोन होना चाहिए। में आपने पर पर प प पर नहीं जें बना और आप मेरे पर पर पर नहीं जें बना और आप मेरे पर पर पर नहीं जें बना और आप मेरे पर पर पर नहीं जें बना और अपने मेरे हैं हिंगामती मार्थिक न नी पित्रजा मता है। ईसामतीह में नाम पर लोग हुने हिंगामत मार्थिक न नी पित्रजा मता है। इसामतीह में नाम पर लोग हुने हिंगामती। उन्होंने बना पा 'ख बार ने बेबर ऐन बार सेव्या 'प पहोसी पर प्रेम परो, इताना ही नहीं पहा; भोड़ा प्रेम परो पर भी नहीं पहा; परिक पर बहा कि जिना अपने पर प्रेम परते ही, उतान पहोसी पर परो। याने में और मेस पहोसी पर भेड़ मिट जाय। यह खु को भी अपने प्रेम में दाखिन परने की बात है।

#### प्रेम का हमला

इम हुइमन पर भी प्रेम का इमला करेंगे, तब प्रेम की शक्ति प्रकट होगी। आज प्रेम डरपोक बना है, घर में बैठा है, पत्नी के साथ, लड़के के साथ प्यार करता है। लेकिन पड़ोसी के साथ प्यार बरने से खरता है और तुश्मन के साथ व्यार करने से कॉपता है। जहाँ द्वेप पैन्ने की हिम्मत करता है, यहीं प्रेम दरता है। यह (प्रेम) मैदान म आता ही नहीं, घर में बैठा रहता है। बुछ लोग पत्नी को परदे में रखते हैं। इसी सरह ये लोग प्रेम को परदे में रखते हैं। पत्नी परदे से बाहर खुरी हवा में आती है, तो उन्हें डर लगता है। उसी तरह किन्हें प्रेम को बाहर लाने में भय लगता है, ये पहोशी के साथ प्रेम से नहीं रहते। घर में सबको समान रूप से साना पीना मिलना चाहिए, यह प्रेम का कानून घर में रखते हैं, तो यही समाज में लाने में क्यों डरते है ! प्रेम इतना टरपोक बन गया कि हमें दया आती है। इसलिए शकगचार्य ने कहा कि प्रेम से नगरत करी। द्वेप प्रेम वर्जित दया करो, द्वेप से नगरत करो, वैसे प्रेम से भी करो । प्रेम को काम का रूप आया, वह कैदी थना, इसल्पि उसका विपरीत रूप बना । समाज का कत्याण करने की शक्ति उसमें नहीं रही, इसलिए उसकी भी नकरत करों। हिंसा शक्ति जोर कर रही है, बोटिबोटि लोग सेना में दाजिल होने लगे। एक दिन

स्टालिन का आज्ञापत्र निक्ला, प्यारे सैनिको, तुम शतु से लड़ोगे, यह नाकाणी है। पूरे मन से, पूरे दिल से, हृदय से शतु के साथ द्वेप करो, तब तुम्हें जय मिलेगी। इस तरह द्वेष की अत्यन्त व्यापक व्याख्या की गयी है। द्वेप-शक्ति इतनी व्यापक बन गयी और प्रेम शक्ति कैंद हो गयी। कुलबधू के समान प्रेम सामने नहीं आ रहा है।

आज दुनिया के सामने यही प्रश्न है कि हम प्रेम को व्यापक कर सकते है या नहीं ? अपना सारा प्रेम सेवा में लगा सकते हैं या नहीं ? प्रेम के आसार पर दुनिया सहयोग कर सकती है या नहीं ? प्रेम से करोड़ करोड़ लोग इकट्ठा हो एकते हैं यानहीं ? सामूहिक रूप से प्रेम की रचना हो सकती है यानहीं ? इस दृष्टि से ब्रामदान की ओर आप देखिये। छह छाख होगों ने आज तकः दान दिवा है । पर्छ व्यक्तिगत तौर पर दान देते थे । पर क्या यह दान परछोक में पुण्य मिलेगा इसलिए डेते हैं ? यह दान इसलिए हैं कि समूह की शक्ति पैदा हो। जिस परिमाण में देण शक्ति पड़ रही है, उस हिसाब से ६ करोड़ का दान क्म ही है, क्रि भी दुनिया का ध्यान इसने सीचा है। अच्छे-अच्छे छोगों को आस्चर्य होता है, आशा भी होती है कि शायद इसमें से दुनिया को राह मिलेगी, प्रेम दाक्ति से मसले इल करने ना मार्ग सुलेगा। उन्हें इल किये निना द्रनिया को शांति नहीं मिल सक्ती ।

#### ऐटम या प्रेम

हमारे सामने सवाल यह है कि द्वेप के विरोध में हम प्रेम की शक्ति प्रकट कर सकते हैं या नहीं ? भूदान-यज्ञ से ऐसी शक्ति प्रकट कर सकते हैं, ऐसी आता, ऐसी क्लपना होगों को होने लगी है। इसलिए दुनियाभर के होग इसे हेराने आते हैं, वे दिल से आशीर्वाद भी देते हैं और इसना अयजयनार फरने-वाले प्रंय लिखने हैं, क्योंकि वे तम हैं, आपत्ति में हैं, मक्षड़े हल करने की वे एक राह चाहते हैं, पर यह उनको नहीं मिल रही है। जैसे हमने पहले कहा, सस्त पर से उनना विस्वास उठा है। पचीस साल वे अन्दर दोन्हों महायुद्ध हो गये। इसिल्ए शायद इसम से मार्ग मिल लाय, ऐमी आशा से वे इस काम में लगे हैं।

एक मार्ट वह रहे थे कि "आप कहते है कि इस नाम के लिए केरल मे अनुकुछ हवा है, लेकिन हम तो उल्टा देखते है। यहाँ व्यक्तियाद बढ़ा है। अर्म और जाति के अनेक भेद है, एकत्र होने की भावना हम यहाँ के लोगों में नहीं देख रहे हैं।" ये भाई ममझते नहीं कि कुल दुनिया की हालत आज च्या है। करोड़-करोड़ लोग सेना में जायें, यह काम आतान नहीं है। सोचना चाहिए कि हमारे सामने विस्तय बया है "ऐटम या ब्रेम " गम्भीरता से सोर्चिंगे. तो ध्यान में आयेगा कि आज हवा वैसी वह रही है। तलवार सिर पर ल्डकरही है।

वे भाई इमसे आज यह रहे थे, बाइविल में कहा है कि ईसा ने कम्यून धनाया और बाँटकर साया, लेकिन ईसामधीह देख हुए, याने मनुष्य-रतभाव में परिवर्तन करने का काम बाइबिज और ईसा नहीं कर सके, तो आप क्या करेंगे ? हमारे सामने एक बड़ी समस्या यह सड़ी है कि पश स्वमान को ही हम मानगरमभाग समझते हैं। यह गलत है। द्वेप-दास्ति अत्यन्त व्यापक परिमाण पर सगठित हो चुकी है। उसके खिलाफ बेम शक्ति भी उतनी ही ध्यापक बनानी होगी। वैसा हम नहीं करेंगे, तो समाज का नाश होगा। ईसामधीह के शिष्य सपल नहीं हुए, तो भी हम होंगे। सारे प्रयोग उन्होंको करने होते, तो हमारा जन्म किसलिए हुआ ? इतिहास काल मैं जो घटना नहीं हुई, उसीको करने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। रामचन्द्र ने बशी नहीं बजायी, इसलिए कृष्ण का जन्म हुआ । राम ने बशी नहीं चजायी, इसलिए में भी नहीं चजाऊँगा, यह रूला ने नहीं कहा। जी प्रयोग हुए, उनसे आगे हुमे जाना है, उनमे सफल होना है, अन्यथा समाप्त होना है। सारे मानव-समाज के स्वारमें की तैयारी हो चुकी है। जिन शस्त्रास्त्रों के परीक्षण मात्र से मानव जाति को खतरा हो सकता है, वे दाहताहत प्रत्यन उपयोग म लावेंगे, तो क्या होगा १ इसल्ए अब प्रेम शक्ति की घर में सीमित नहीं रायना चाहिए और परिवार की भावना का विस्तार होना च्याहिए । अपने पड़ोसी पर थोड़ा प्यार करना काफी नहीं है । जितना प्यार तुम स्त्रय अपने पर करते हो, उतना पड़ोगी पर करना चाहिए । यह सिर्फ साइनिक

और गीता को अनेता नहीं है, यह युग की और विज्ञान की श्रपेक्षा है, धर्म की तो है ही । इसक्षिए हम कहते हैं कि सारा वातावरण, सारी हवा तैयार हो रही है।

यही टेरियो, कम्युनिस्ट और घमं सस्या दोनों की कभी पर्टी बैठ सकती है है दोनों दो लिरे पर हैं, लेकिन जाना के लाम को दोनों क्वूल करते हैं, क्योंकि यह परिन्यित की मॉग है। परिस्थिति कह रही है कि प्रेम को व्यापक नहीं मनाव्योंगे, तो द्वेप व्यापक होगा। सामने हिंसा है, तो हमे प्रेम कम्मना बहिए। जहाँ अस्यन्त व्यापक परिमाण पर हिंसा हो रही है, वहाँ छोटे से क्षेत्र में प्रेम को सीमित रखीगे तो नहीं टिकोगे। इस हिंस से टेरत, तो ध्यान में आयेगा कि बाबा हतना तीत क्यों है? वया में, धूप में और टण्ड में क्यों चलता है। हतनी आतेता हसिएए है कि बाबा देन रहा है कि प्रेम को हतने व्यापक परिमाण पर प्रकट न

#### प्रेम का ज्यापक प्रयोग आवश्यक

्हमने आज जो हिं आपके सामने रसी, उन हिंह से आप भूरान और प्रामदान की ओर देनिये। यह सिक्त भूमि का स्वाल नहीं है। प्रेम को ज्यापक काना है। यह अगर भूदान और प्रामदान के किना भी कानेगाल है तो चाहिए, परन्तु वह नहीं होगा; क्योंकि हिन्दुस्तान में सनने पहले आवरवक्ता जामित की है। आपको पानो की प्यात है, उस पर प्यान न हेते हुए में आप पर प्यार दिसा हूँ, तो कैसे बलेगा! इसिल्प भूमि का मसग्र हाथ में लिया है। परन्तु वह सुख्य काम नहीं है। मुख्य काम प्रेम की व्यापक जनाना है, तांका बढ़ाना है। हतिलए दूखरा मार्ग हो तो आप सोचिये। मुझे तो हिन्दुस्तान के लिए भूदान और प्रामदान के सिन्ना हुसरा मार्ग नहीं होगता।

लिए भूरान और प्राप्तरान के सिना दूसरा मार्ग नहीं हीगता। आज जो विज्ञुल दिंता में माना हैं, ये भी दिल में हिंगा नहीं चाहते। इधार प्रम की ताति प्रसट नहीं हो रही हैं, उपर मसले एल करने हैं, हसलिए द्वेष का महारा लेते हैं। प्यासे की स्वच्छ पानी भिन्मा, तो वह मन्द्रा पानी नहीं विग्रेग। लेकिन उमे स्वच्छ पानी हामिल नहीं हुआ, तो यह मन्द्रे पानी से अपनी प्याम चुझानेगा। हिंसा पर प्रेम न होते हुए भी लोग हिंसा कर रहे है, क्योंकि स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम उन्हें दोप नहीं देते। यह आपका और हमारा कर्तव्य है कि हम प्रेम की शक्ति प्रकट करें। सत्य, प्रेम और करणा की शक्ति न्यापक होगी, तभी दुनिया से हिंसा दर होगी।

त्रिचूर (केरल) १७-४-१४७

च्यापक आत्मज्ञान की आवश्यकता

: ₹ :

#### विज्ञान के साथ आत्मज्ञान को व्यापक बनाइये

इस समय विशान के कारण हम नजरीक आये हैं। विशान बढ़ा है, हमारा स्रिट शान भी बढ़ा है। यहाँ के बच्चे मच्चे विश्वन-राजनीति की बात करते हैं। विशान के कारण एक सरफ हम विश्वाल करते जा रहे हैं, परंतु हमारा आस्मशान छोटा वन गया है। पुराने जमाने के छोग समस्रते थे, हम सारी दुनिया के निवासी हैं। आज कोई कहता है हम केरल के नागरिक हैं, अकामीनितान के हैं, मिल के हैं। यह सब आस्मशान कम होने मा परिणाम है। बांकराचार्य ने हमें बढ़ी बात यह सिरतायों है कि में कीन हूँ, यह पहचानों, समझ लो। 'कीडहम्' में कीन हूँ, यह पहचानों, समझ लो। 'कीडहम्' में कीन हूँ, यह पहले समझ लेने की जहरत है। अगर मी रहे हूँ, तो दूसरों से अल्या होता हूँ। अगर माझण हूँ, तो अल्या पहता हूँ। सल्यात्मी हैं, तो दूसरे दें तो तो कि सल्या पहता हूँ। मारतीय हैं, तो दूसरे दें तो से अल्या रहता हूँ। आर कीन हैं, रो जह से अल्या हो जात हूँ। हसिए स्वर्ध यह से कि में मैंन हैं, मि कीन हूँ, दसका जितना विशाल उत्तर आयेगा, उतने हम सुपी होंगे। जितना छोटा उत्तर आयेगा, उतने हम होंगे। हमें कीन हूँ, यह जानना!

दुनिया की सारी जमीन संबकी है

सर्वोदय, भूदान यगैरह जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद आदि भेदी की

14 निर्मूल करना चाहता है। हना पर किछोको मालिकी नहीं हो सकती। वैसे ही जमीन पर किसीकी मालिकी नहीं हो सक्ती। भूमि परमेश्वर की बनायी हुई चीज है। उस पर सबका हक है। दुनिया में जो भी भूमि है, वह सबसी है। यह गलत है कि भारत देश भारतीयों का है । भारत सबका है । बैसे ही सब देश हगारे हैं। यह भूदान का विचार है। आस्ट्रेल्यियावालों को जापानवालों से कइना चाहिए कि तुम्हारे पास जमीन कम है, हमारे पास ज्यादा है—तुम इस भृमि पर आओ । लेकिन वे समझते हैं कि यह हमारा देश है। हम किसीको यहाँ नहीं आने देंगे। हमारी भूमि याने किसनी ह जो आज यहाँ आ पहुँचे हैं, उनकी। मेहरबान, इजार साल पहले आप यहाँ थे १ यहाँ तो थे नहीं। बाहर से आपे हो, तो कैसे कहते हो कि यह देश हमारा है १ यह भूमि हमारी है ? इसका मतलन यह है कि अगर दूसरे लोग हमला करेंगे, आपको हटावेंगे, तो उनका देश होगा । तब क्या आप पर आकृमण होना चाहिए ? उनको आपसे ज्यादा बच्चान् बनना चाहिए १ सी-दो सी साल के बाद मानोगे कि इम सारी माई-माई हैं। तब तक झगड़ा करते रहोंगे । आखिर में मानोंगे, तो पहले से ही प्रेम क्यों नहीं करते ? प्रेम से सनका स्वागत क्यों नहीं करते ? इस तरह का सकुचित हृदय विज्ञान के खिलाफ है।

# आत्मज्ञान को ब्यापक बनाना आवश्यक ्र

विश्वान मनुष्यों को न्यापक बना रहा है। यह आपको सकुचित नहीं होने देगा। आज हुनिया के किसी भी कीने में छोटा सा सवाल पैदा हो जाता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय सवाल बन जाता है। विशान की यह विदोपता है कि वहाँ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय मा भेद नहीं रह जाता । इसके साथसाय आत्मणान विशाल होना चाहिए । जैसे पुराने जमाने के लोग कहते थे कि हम सारे विश्व के निवासी हैं, वैसे ही हमें बहना चाहिए। उनके पाछ विशान पम था। आज जैना विरासित नहीं हुआ था। इस कारण उनकी बहुत तकरीर उठानी पहती थी। आत्महान विद्याल और विहान छोटा था । इमारी हालत इसवे निपरीत है। हमारा विशान विशान है, आत्मशान छोटा है, इसलिए हम तकनीर मीग रहे हैं। जिन्ना आत्मज्ञान है, उजना विज्ञान बहुगा या जितना विज्ञान है, उतना

आत्मज्ञान बदेगा, तर क्षगड़ा मिटेगा और शांति होगी । आब विज्ञान जितना चढ़ा है, उसको छोटा करेंगे, तथ भी मुख नहीं मिटेगा । विज्ञान छोटा करना हो सो रेख्ये रातम करो, उत्पादकर पैंक दो, विमान, रेडियो तोड़ डालो । यर विज्ञान को आप तोड़ नहीं समसे। तोड़ामा भी नहीं चाहते। लेकिन सुरी होना चारते हैं। तो, आपको उपनिपदों वा आत्मज्ञान हासिछ करना होगा और आधुनिक विज्ञान को कम्बूल करना होगा। उपनिपदों के आत्मज्ञान से हृदय वा विकाम के की स्वान के कारण सुद्धि का विकास —होनों का योग होगा, तभी हम सुनी होंगे।

जिल्लान छोटा या, तब अल्ग अल्ग परिवार हो सक्ते थे। परतु अन विज्ञान की पिदाल्ला म वह नहीं बलेगा। कुल प्राम को एक परिवार समझना होगा। अन छोटे छोटे स्वार्ष छोड़ दीबिये। नहीं छोड़ोगे, तो टिकोंगे हो नहीं। दियन की कोदिया करोगे, तो मार साओगेश हृदय विद्याल मनाना होगा, यही भदान प्राप्तदान का सदेवा है।

पलयान्तुर (केरल ) २२-४-'४७

#### सम्मिलित परिवार और ग्राम-परिवार

: 8 :

हमते अक्सर यह कहा बाता है कि आज पुराने सम्मिलित परिवार टूट रहे हैं, माई माई अलग हो रहे हैं, बूढ़े माँ बाप की भी जिस्ता नहीं की बाती, बमीम का उंग्वारा हो रहा है। ऐसी हालत में आपके प्राम परिवार कैंगे टिकेंगे ? आप तो नहीं को उल्टो दिशा मं नहाने की बात कर रहे हैं। हम जनाव देते हैं कि पूपने सम्मिल्ज परिवार टूट रहें हैं, क्योंकि वे टूटने लायक हो थे। अंग्रेजी में कहावत है—"जून पानी से गाड़ा होता है।" उसके मान है कि रम सम्बन्ध प्यादा साढ़ा होता है। इस महते हैं कि एम सम्बन्ध प्यादा साढ़ा होता है। हम महते हैं कि पानी रम सम्बन्ध की अवेशा हृदय सम्बन्ध पवित्र होता है। रम-माबन्ध आवित्र पर राह्म है। वहने आवित्र के लिए अन्तमार था। शाहियों में पात के गाँवों म

होती थीं, लेकिन अब विज्ञान के जमाने म आसकि नहीं रिक सकती। इस समय बाप बम्बई में हैं, तो नेरी कलकत्ते में। ऐसी हाल्त में आसित नैसे टिक सकती है १ विज्ञान के जमाने म आसित नहीं, विचार टिवेगा । ग्राम परिचार थिचार की बनियाद पर खड़े होंगे, इसलिए टिकेंगे। गाँववाले एक होगे, तो गाँव उन्नति कर सकेगा, सबकी भलाई हो सकेगी, उत्पादन बढेगा, यह एक विचार है। पुराने परिवारों में समय के मा झगड़े तो चलते ही थे. परन्त आसक्ति के कारण लोग साथ रहते थे। लेकिन जब विचार से कोई बात होती है. तभी श्रद्धा टिकनी है।

#### सादी का अधिष्ठान

खादी पर भी यही आक्षेप किया जाता है कि पुराने जमाने में भी लोग कातते थे, लेकिन अब सब रातम हो गया है। मिलें आ गयी हैं, ऐसी हालत में 'यादी क्से चलेगी ' इम जवाब देते हैं कि पुराने जमाने की खारी लाचारी की न्तादी थी, इसलिए वह टिक नहीं सकी। उस समय मिलें नहीं थी, इसलिए ोग चरता न चलाते, तो उन्हें नगा रहना पहता। उनके पाल दूसरा चारा ही नहीं या। लेकिन आज की सादी विचार की सादी है। दुनिया में चोहे जितनी मिल चले, तो भी इम अपने गाँव में बना हुआ कपड़ा ही पट्नेंगे। बाहरी मिलों का कपड़ा सुफ्त में मिले, तो भी नहीं पहनेंगे। इस प्रकार का प्राम सकल्प जब होता है, तम इस विचार की मजबूत सुनियाद पर राड़ी साटी जरुर टिनेगी।

#### सम्बन्ध-भेट

परिवार में आसिस के कारण इक की बात आती है। यहाँ पर बाप, नेग, पति, पत्नी ब्रादि हरएक का हक माना गया है। वहाँ अधिकार या हक की गाउ आती है, वहाँ एक दूतरे के प्रति भाषना बदल बाती है। भ्रातृमण्डल और निममण्डल में बही पके है। भातृमण्डल में दुश्मनी भी चन्नी है। बीरन पाण्डन भाई भाई थे, लेकिन उनके बीच लहाई हुई। पली जिन्हगीभर पति की सेवा बरती है, लेकिन करीं एक आध बार उसने पति की बान नहीं मानी, तो पति उमीको याद राजा। है। जिन्दगीमर की हुई मेचा को यार मही राक्ता, क्योंकि

यह मानता है कि पत्नी से सेवा लेना उसके अधिकार की ही बात है। माइवों में भी गही होता है। लेकिन मित्रों की बात अलग है। किसी मित्र ने एकआप दक्ता मदद की, तो हम उसे जिन्दगीमर बाद रखते हैं और उसका उपकार मानते हैं, क्योंकि उससे हक की बात नहीं है। मित्र सेव अपनी स्वतन्त्र मुद्धि से, स्वेच्छा से बनते हैं, लेकिन परिवार तो बने हुए ही हैं। आप बाहें बान चाहें, वो आपके थिता हैं, वे पिता ही रहेंगे। वहाँ सुनाव का सवाल ही नहीं है। परन्त्र आमन्यरिवार स्वेच्छा से बनते हैं। उनमें शामिल होना, न होना हरएक की मजों की बात है। हर कोई सोच सकता है कि उसमें लाम है या झानि और रोच समझर दालिल होता है। इस तरह सामूहिक परिवार में लाचारी की बात है। हा सम्पर्धित का माने भे साम परिवार बनाना जरूरी है। इसलिए ब्राम परिवार बनेंगे और टिकेंगे। पालधाट (केरल)

पालधाट ( करल <sub>.</sub> २१-५-'४७

#### शंका-समाधान

: 4 :

#### श्रीमान् और गरीव दोनों वासना न रखें

ं प्रस्त: कहा बाता है कि श्रीमान् लोग त्याग करें ! परंतु श्रीमानीं की संबंधि पर गरीव लोग वासना न रखें, यह क्यों नहीं कहा बाता है क्या गरीबों को क्षपने ही परिश्रम पर आधृत नहीं रहना चाहिए है

उत्तर : यह अच्छा सवाज है। इस विषय में जरा शरीकी से घोचना चाहिए। मर्म दुहरत होता है। इरएक पण्चा माता रिता की आश का पालन करे, यह पर्म है। पर दूसता धर्म यह भी है कि माता रिता वप्चे मा अच्छी तरह पालन करें। बति और पत्नी मा यह धर्म है कि वे एक-दूबरे के प्रति बतादार रहें और अपना जीवन संयमी रहीं। चीरी करना पाय है, तो संबह करना भी पण है। आप एक चीज को पाप मार्ने और दूखरी को नहीं, तो धर्म एकासी होगा। भर्म कहता है कि समाज में स्तेय न हो , तो साथ साथ संग्रह भी नहीं होना चाहिए । अस्तेय के साथ असंग्रह भी जोड़ दिया गया है ।

आपने बनाया कि श्रीमानों के धन पर गरीब वासना रखते हैं। हममें मी तो वासना है। इसीलिए हम सग्रह करके रखते है। नहीं तो क्या जरूरत थी संग्रह करने की ? गरीबों से इम जरूर कहेंगे कि दूसरों के धन पर वासना नहीं रखनी चाहिए । 'मा गृधः कस्य स्विद्धनम्' वा राकराचार्य ने अर्थ किया है कि उसरों के धन की वासना मत रखों और अपने धन को भी वासना न रखों। आ भीमान अपने धन की वासना रखता है और सौ के हजार कब होंगे. हजार के लाल का होंगे, यही सोचता रहता है। वह तो वासना रखेगा, पर दूसरों से कहेगा कि वासना नहीं रखनी चाहिए, यह वैसे संभन है ? हम गरीनों से कहते र कि अम-राक्ति से सपन्न होने के कारण आप उसे समान को समर्पित कर दें। औमानों से कहते हैं कि आपके पास सपत्ति है। उसे समाज को अर्पण कीनिये। आज तो दोनों संग्रही बने हैं। इसलिए देना सनना धर्म है। जो धर्म होता है, वह सबके लिए होता है। सत्य बोलना, हिंसा न करना, यह सब पर लाग होता है; क्योंकि यह धर्म है। इसमें श्रीमान्, गरीव का फर्क नहीं हो सकता । गरीय रोत पर मजदूरी करने के लिए जाता है, तो कम-से-कम अम फरना चाहता है। श्रीमान् कम-से-कम मजदूरी देना चाहता है। याने दोनों रामाज की चोरी करते हैं। दोनों अधर्म करते हैं। गरीम को अगर इस अपने परिश्रम और प्रयन्न पर निर्मर रहने के लिए कहें,

गरीय वो अगर हम अपने परिश्रम और प्रयन्त पर निर्मर रहने के लिए वहूँ, तो भीमानों को भी यहना होगा । शीमान पहेगा, हम अपने परिश्रम से संपत्ति कमाने हैं 1 पनवान अपनी सुद्धि के उपयोग से दूसरों के श्रम का लाम उठाता है। अने क लोगों का बोरण होगा है, किर भी यह समसान है कि अपने ही परिश्रम से में कमाता हूँ। यह गणत है। उपनिषद में आदर्श समाज का वर्णन आता है। यह मे क्लेगों जनवर न करवें '—मेरे रावन में न चीर है, न क्लेगा। अंग्रह करनेशा है चीर के बार हैं। तो लहकों को बार वी स्टेट मिल्ली में चारिए। श्रीमान लोग पढ़ें लिये हैं, समसार हैं, बार बिम्मेदार हैं, हम-लिए पे स्वयं प्रमान पर पहेगा। ये अगर

२ **०** सर्वाचराज

स्पत्तिहान, ग्रामदान, भूरान का काम उटा हो हैं, तो गरीबों की प्रेम से बदा कर सकते हैं।

#### व्यक्तिगत स्वामित्व और जिस्सेवारी

प्रस्त क्या व्यक्तिगत स्वामित्य के प्रिना समाज पन सकता है?

उत्तर समाज के लिए रानगी मालिक्या की जरूरत नहीं है, सामगी सेना की जरूरत है। प्राइवेर सेक्टर को प्रिना समाज नहीं टिकेगा। प्राइवेट सेक्टर याने व्यक्तिगत जिम्मेदारी । लड़के की सेना समाज नहीं टिकेगा। प्राइवेट सेक्टर याने व्यक्तिगत जिम्मेदारी । एड़के की सेना सरमी है। दस आदमियों को वह काम सीन दिया, तो क्या अच्छा पालन होगा? नहीं। जिम्मेदारी तो एक की ही होनी चारिए, तभी अच्छा पालन हो सकेगा। लड़का ग्रुट के घर जाता है। ग्रुट प्यार करता है, पदाता है, गानो बनाता है। पर इसके लिए मालिक्यत की क्या जरूरत है? व्यक्तिगत स्वामित्व की जरूरत नहीं है। जरूरत है व्यक्तिगा जिम्मेदारी की। दस पन्द्रद्र प्रधानमधी हम मुक्रेर नहीं करते, एक ही व्यक्ति प्रधानमजी होता है, क्योंकि वह जिम्मेदार होता है। व्यक्तिगत स्वामित्व क्योंकित की स्वनेगा, यह भासमाज है। व्यक्तिगत सपत्ति, स्वामित्व की नहीं करेगा, यह भासमाज है। व्यक्तिगत सपत्ति, स्वामित्व का नहीं करेगा, वह भासमाज है। व्यक्तिगत सपत्ति, स्वामित्व पर्वा हो ग्री व्यक्तिगत जिम्मेदारी दूसरी वात। यह पक प्यान मे रनना होगा।

प्रस्त इरएक के पास आर्थिक स्तत्य रहना असम्भन है। इससे क्या जमीन की भूख नहीं बढ़ेगी है

उत्तर इम जमीन भी भूत नी चिन्ता नहीं करते। इम भूत नी चिन्ता नरते हैं। इम नहीं जानते कि कोई मिट्टी पाने भी इच्छा नरता है, इच्छा राजता है अन्न की। राज्य की जिम्मेनारी है कि इरएक को अन्न हे, नाम हे। इर्ग्डेंड में आज भी केकारी है। मधीनारी से नाम केते हैं, तो समनी काम नहां मिलना। जो नेनार हैं, उनको संस्तर मदद देती है। यह इक माना जाता है कि सरवार मदद दे या काम दे। यहाँ की सरकार मदद नहीं है सकती, चमिल यद दिखों की सरनार है। इसलिए यह जिम्मेनारी गाँवों को लेनी चाहिए। इरएक को नाम मिले, ऐसी योजना गाँनों में हो समती है। इसलिए सना जमीन की भूख का नहीं, काम की भूख का है। हिन्दुस्तान की धुधा मिटानी है, तो हरएक को काम देना होगा । काम ना सर्वोत्तम साधन है जमीन । सारे देश में ही आज आर्थिक स्वत्य का अभाव है, इसलिए जो है, उसे बॉटकर न्त्रना चाहिए। पूर्ति के लिए घन्धे भी टेने होंगे, सहायक घन्धों के बिना भेवल खेवी से नहीं चलेगा ।

#### आछस का इलाज

प्रश्न : ग्रामदान होने पर आल्सी लोगों का उत्साह कैसे बढ़ेगा ?-

उत्तर : जब समृह होता है, तो उत्साह आता ही है । परिवार में सब काम करते हैं, तो आल्सी को भी उत्साह आता है। परिवार बड़ा होने पर उत्साह चहुत बढेगा। दूसरों के लिए काम करने में उत्साह बढता है, यह मनुष्य का लक्ष्मण है। हमारे गाँव मे, हमारे घर में ही कटहर का पेड़ था। जब कटहर होते थे. तो पिताजी हमसे कहते थे कि पड़ोसवाली के यहाँ थोड़ा-थोड़ा बाँटकर आओ। हमें बहुत आनन्द आता था बाँटने में। यह अनुमव हरएक बच्चे को होता है। हमें उस कटहर बॉटने में कहाँ से उत्साह आया ? समूह जब बड़ा बनता है, व्यापक होता है, तो उत्साह बद्दता ही है। छेक्नि यह इतना च्यापक नहीं होना चाहिए कि आँस से न देख सकें। गाँव मे कोई आल्सी भी न्हा तो उसको मार्रेगे पीटॅंगे नहीं, गाँव की उस पर नजर रहेगी ! गाँव में सबको अलग अलग जमीन न दी गयी, तो भी आलसी के लिए स्पेशल देस मानक्र एक जमीन का टुकड़ा उसको स्वतन्त्र रूप से देंगे। आलमी है, इसलिए पानी की सुविधामी करदेंगे और कहेंगे, अब तृ इस पर कारत कर और तृ ही प्ता! लेकिन उस पर उसनी मालिकी नहीं होगी, नहीं तो यह वेच डालेगा या रेडन रख देगा। आलस से फितने ही लोगों ने अपनी जमीन खोयी है। अलग जमीन होने से आल्सी को भी उछ न उछ साम करना ही पड़ेगा। इस तरह तालीम की दृष्टि से आलसी को उत्साहित करने के उपाय करेंगे।

चित्र (केरल)

<sup>₹=-₹-120</sup> 

मिलें हमारे हाथ में आयेगी। आज आप मिल का कपड़ा दरीहकर मिलवालों को गाली देते हैं, तो उसका कुछ भी अधर नहीं होता। मिलवालों का सच्चा दुरमन तो है बाबा। यदापि वह मीठा बोलता है, पर काम ऐसा करता है कि मिल की जड़ ही उखड़ बाय। लेकिन लोग खादी की ताकत पैदा नहीं करते, मिल की ही बोर पहुँचाते हैं। कहने का मतल्य यह कि ताकत बोलने में नहीं होती। निषेच या गाली से बल का क्षय होता है, यन का संचार नहीं होता।

वेश्विनेलि (केरल ) १३-६-'४७

#### सादगी की महिमा

: ७ :

परन क्या इस तरह का सादा जीयन जिताने से आपको कोई खास सुन्या नुभृति होती है ?

उत्तर हम यहाँ सादे उस से यात्रा चल रहे हैं, यह सही है। विकेत हम विजयी साहती चाहते हैं, उतनी अभी नहीं आ पायी है। मनुष्य के लिए साहती बड़ी होगा है। विशेषकर तब, अब कि जनता दिख हो। साहती जरूर वाहिए। दिख्ता न हो और समृद्धि हो, पिर भी साहती की जरूरत है। अब हम साहती से रहते हैं, तो ज्यादा सामा बाहर को चींजों में नहीं लगाना बहता है। इस अपदर प्यान लग कता है, ज्यादा सोच सकते है। मान लींजों कि वहुत अपदर प्यान लग कता है, ज्यादा सोच सकते है। मान लींजों कि वहा मकान है, बहुत अपिक फर्नीचर है, दीवार पर विवादि हैंगे हैं। उन्हें रोज साम करना पड़ता है, नहीं तो पर गदा हो जायगा। सम करते हैं तो सम करना पड़ता है, नहीं तो पर गदा हो जायगा। सम करते हैं तो सम आता है। पिर भित्त के लिए, ज्यान के लिए, प्यान के लिए वहाँ समय सिलेगा? यह हो सकता है कि कमरा जरा बड़ा हो, विश्वल एक हो जाए रसीई और रयन न हो। सामा त्यादा रशेगा, तो प्यान उसी पर, पादा लगाना पड़ेगा। उपनिगद में गाजनकर से मैं मैंगी ने स्वाल पूड़ा: "मैंशा सम्यांचि के समह से अमुहर में प्राति हो सनती है?" उत्तर मिल?

'बार्लण्यस्य मुन बाहा चरिन विसेन'—''धेते से आयुत्तस्य मिस्ने की आया नहीं है।'' लोग पैता संबद्ध करने लगते हैं, यो अस्दर की चीनें नहीं देव पति । अस्दर की चीनें नहीं देव पति । अस्दर की चीनों वर ही प्यान देते हैं। सतामर देखियों का माना मुनते हैं, हृदय के अस्दर को सामा-देते हैं। सतामर देखियों का माना मुनते हैं, हृदय के अस्दर को सामा-देव हों। सामा-देव साम-देव सामा-देव सामा-देव सामा-देव सामा-देव सामा-देव साम-देव सामा-देव सामा-देव सामा-देव साम-देव साम-देव साम-देव सामा-देव साम-देव सा

सादगी में मनुष्य का जीवन ऊँचा उठता है, इसलिए हम सादगी पराट करते हैं। इस आश्रम मं रहते थे, तो दो ही घोती रखते थे। अब कभी-कभी नारिश म घूमना पहता है, अतः चार घोती रानी है। पर आज जिननी सादगी चाहिए, उतनी नहीं है। इम नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान अमेरिका के समान दीका नदाता चला जाय । आज हिन्तुस्तान गरीब है, साना भी नहीं मिल्ता तो, जरूरी है कि अभी उत्पादन बढ़े, संपत्ति भी बढ़े: परन्तु एक इद तक ही बड़नी चाहिए । आज अमेरिका मैं मापी संपत्ति है, तरह-तरह के साधन है, सुविवाएँ हैं, किर भी सन्तोष वहाँ ? लोगों में अन्त समाधान नहीं है। यहाँ आत्महत्याएँ भी ज्यादा हुआ करती हैं, क्योंकि सवना ध्यान बाहर ही बाहर है। प्यान नहीं होता, एकांतवास नहीं मिलता । भजन करने के लिए अवसर नहीं, शायद हमने में एक बार चर्च में जाते होंगे। खदा सर्वेदा सवर्ष ! रात को इधर उपर विजनी की चमक! किर आसमान के सुन्दर नक्षत्रों को कीन देलेगा? चाँद की तरफ यान भी किसका जाय र इस तरह उन्होंने जीवन के आनन्द का खनाना सोया है। हमारा यह आन्दोलन सम्पत्ति और उत्पादन बढ़ाने के साथ साय आध्यात्मिक साधना के लिए भी है। सम्पत्ति बुळ मर्यादा तक महाना आवश्यक है, क्योंकि दरिद्रता में ध्यान नहीं ख्याता और प्रचरता में भी व्यक्ति अन्तर्मुख नहीं हो सकता। इसलिए समस्य की आयश्यकता है। जीवन में समस्य और सादगी हो, पर सादगी याने दरिद्रता न हो '

च्यरगा दुकरा ( केरल ) १६-६-'१७

#### ञान्ति-सेना

अस्तर माना गरा है कि चीमारी म अतर मतुष्य गोवना कं, तो उसका रेनन्तन तुर्वेन रहता है, बेरिन हमें हमते उत्तरा ही अनुमर आवा है। हम महीने में हम कारी चीमार रहे। हमें दरीर का गात मरेखा था, पर वह अब नहीं रहा। बेरिन बीमारी की हालन में भी निन्तन में हमने बहुत क्यादा साकत पार्ग है।

#### वर्ग है ही नहीं

कार्र मार्क्स से एक पड़ा भारी तक्त दुनिया की मिला है-ईनिया के नमाम गरीब लोग एक है, ये खड़े हो सकते हैं, स्वतन्त्र ही सकते हैं।' इतन स्पष्ट और इतने अमटिन्य शर्कों मं यह विचार पहले किमीने नहीं राया था कि गरीब मन्त्य भी अपनी जजीर तोहकर उठ राहा हो सनता है। इसका बहत अच्छा परिणाम हुआ, हैकिन साथ-साथ एक यह गलत विचार भी स्थिर हुआ कि समाज में जो पूँजीपति है, वे मानवता की नहीं पहचानते । अनः उनके विरोध मे थिनार लड़ा हुआ। गरीय लोगों में जो अब तक दीन बने हुए थे. एक प्रतिक्रिया शुरू हुई कि हम दीन नहीं रहेंगे। फलराक्तप प्रतिहिंसा की भागना जाग उठी । वास्तर में हम सर माता के उदर से ही पैदा रूए हैं। किसीके भी हाय या छिर बाटने की कन्यना कितनी मयकर है ! भगवान की सोजना में हर चक्चे के लिए, चाहे वह श्रीमान् मा हो या गरीव का, समान योजना है। गरीव की बुटिया में या श्रीमान् के प्राणाद में दोनों जगह उछने प्रेमामृत का प्रवृध कर रखा है। इस हालत में वर्ग का क्या अर्थ हीता है! मेरा कहना है कि वर्ग है ही नहीं, जातियाँ हैं ही नहीं। अभी पक्ष बन गये हैं. ती क्या ये पक्ष हम नहीं तोड़ सकते ? जिस चीन को हम बनाते हैं, क्या उसको तोड़ -नहीं सकते !

#### शाति-सेना खड़ी की जाय

इस बीमारी में जो विचार हमारे मन में हुआ, वह वह है कि एक बड़ीभारों शांति सेना की स्थापना हमें करनी है। यह सेना निरतर घूमती रहनर
लोगों की सेवा करें, लोगों पर नैतिक असर डाल्सी रहे। हिंसा को कभी आगे
आने का मीका न दे। कम से कम हर पाँच हजार ब्यक्तियों के पीछे एक गार्थ
कर्तों हो। इन क्यंयकांओं को अच्छी तालीम देनी होगी। इन्हें यह विचार
समझाना होगा कि हमें सत्ता मिटानी है। जब तक यह सता लोगों के पास
रहेगी, तव तक स्वामा में शांति नहीं होगी। इस्लिए क्यंयकां पक्ष निरयेथ
होने चाहिए। इस प्रकार की शांति में सेना सरत में होनी चाहिए। वया ऐसी
योजना सरकार कर सनती है। बह तब करेगी, जब उसकी सेना से मुक्ति होगी।
तब उसकी खुद की मुक्ति मिलेगी। यह ऐसा काम है कि जनता को करता
है। कोई राजनैतिक पार्श यह कर नहीं सकेगी।

लोगों में बहुत भ्रम है और कुछ लोग सोचते हैं कि राजनेतिक पार्टियाँ साति और आर्रिसा पर राज्ञी हैं। हम चाहते हैं कि आईसा और शाति भाषम रहे। लेकिन उनके आधार पर हम पार्टियाँ राज्ञी नहीं कर सकते। सामने एक पार्टी राज्ञी है, हमारी दूसरी पार्टी। तू मेरा नहीं, वह मेरा है—इस सरह भा मेरमाय जहाँ होगा, वहाँ अहिंसा भैसे रहेगी ?

शांति-सेना के सैनिक को सत्याग्रह के रिष्ट् तैयार होना चाहिए। सत्याग्रही के इदम को अनुशासन में रखने वा रास्ता आहिंता के सिवा कोई नहीं हो सकता। सत्य के सिवा और कोई भी सत्ता हम पर अधिकार चलाती है, तो हम सत्याग्रही नहीं वन सकते। ऐसे सत्याग्रही इन कार्यकर्तीओं में से निकल्ने चाहिए। यह सब हमें कता। है। ऐसा एक सल्यान् विचार इस रोगायरणा में मेरे मन में पैरा हुआ। में नहीं जानता कि इस श्रारि से कहाँ तक हो सक्या। इंदबर चादे तो समा चल्या। परता विचार में ती जाता कि इस श्रापित हमें समा स्वाप्त में महीं जातता कि इस श्रापित सामा स्वाप्त साम स्वाप्त में सामा साम में सामा सहये कि केरल में हमें हाति सेना राही करती विशिष्ट मीने पर अपना सिर

समर्पण करके द्याति छाने की तैयारी, यह इस सेना का काम है। अतएव एक. श्रेत्र की पूरी सेता करनेवाछे सेवक चाहिए।

#### हम स्थल-कालातीत हैं

अब यहाँ हमारा क्तिया समय इसमें लगना चाहिए, यह प्रस्त आता है। दुनिया में नाल नाम का एक बड़ा तंच माना गया है। लेकन हमारे चिंतन में नाल नहीं है। जहाँ भी हम हैं, वरों सास्यत के लिए हैं। इतलिए यहाँ हम क्य तक हैं, इसकी चिंता आप लोग न कीलिये। हम स्वेच्यापी विचार को मानते हैं। ऐसा महसूत नहीं करते कि हम केतल में घूम रहे हैं—हम तो सारी दुनिया में घूम रहे हैं। केतल के बाहर जावेंगे, तो भी पूरा सचय आपसे रात्मेवाले हैं, चाहें आप हमसे सबस रातें थान रहें।

#### झानी के वियोग से अधिक प्रेरणा

आरित इस यहाँ क्या करते हैं ? क्या इस श्रामदान हासिड करते हैं ? अप घूमते हैं, इसारी सभा का स्पीजन करते हैं । विश्वी दास मीके पर इस चार घड़ योल देते हैं । परत इसारे रहने से यह होता है कि आप सब लोगों को निरतर काम करने की प्रेरणा होती हैं । क्यां के सालच्य से अवक्त उत्साहयुक्त कम मेरणा मिछे और उसके नियोग में उरासे भी अधिक प्रेरणा मिछे, यही शानी भी अधिक प्रेरणा मिछे, यही शानी पुरुष हैं । ऐसा समझने गों ही शान को समझते हैं । इसकी मिसाल गांधोजों का और इसार सबय है । गांधीजों जीवित से, तब मानेक क्या इसारा-उनका सर्वेष या । इसारा प्रत्येक कम उनकी प्रेरणा का बरिणाम होता था । आज जब से परलेक में हैं, तब भी वे इसारे प्रत्येक क्या के स्वामी हैं। इस यह नहीं समझते कि एक कण भी इस उनके अल्प रे । उनका वियोग विल्ड्रक महत्वस नहीं होता । उनकी प्रेरणा सतत मिन्दती हिता है । इस-रिप्ट इस बात को महत्वस नहीं होता । उनकी प्रेरणा सतत मिन्दती देन रहेंगे । इस निरतर आपके धीच है ।

फालीक्ट ( केरल )

19-0-720

### कारुण्य-धर्म में सारे धर्म दूब जायं

मनुष्य का जीवन हो प्रकार का होता है। होनों मिण्कर पूर्णता होती है। एक होता है सानगी, कीटुबिक, पारिपारिक जीवन । उनमें हमारी बातना काम करती है। बाबना के कारण ही मनुष्य कुटुब्ब में काम करता रहता है। परन्तु इसमें समाधान नहीं मिण्या। किर यह सामाजिक सेना भी करता है। यह मनुष्य का दूबरा जीवन है। इसमें उमे कुछ समाधान होना है।

सामाजिक सेवा के भी दो प्रवार हैं। पहला प्रकार सनुचित है। उसमें अपनी जाति के लिए, धमें के लिए, पार्टी के लिए सुद्ध करने की संजुचित भावना होती है। दूसरे प्रकार में किती प्रकार के भेद को प्यान में न रसते हुए नम्चे समाज की सेवा की जाती है। जैसे जैने विशान मद रहा है, जैसे वैसे सम्जुचित सेवा के क्षेत्र राम हो रहे हैं। पुराने ज्ञमाने में विशान मद हुआ नहीं था। उस यक्त सनुच्यत के क्षेत्र थे। आज विशान उद्धा है, अत मानुष्य की व्हिष्ट विशास और ज्ञाप्य की विशेष मनुष्य के परस्पर हित सम्बन्ध सिक्षित हो रहे हैं। अप मनुष्य जितनी सकुचित हित रामेगा, उतनी ही उसकी हानि होगी। जो सामाजिक सेवा संजुचित है, उससे कभी-कभी भय पेदा होता है, मस्सर्वत्वत है, इसाई होते हैं। इसल्ए सञ्जचित सेवा का विचार हस जमाने के अनुकूल नहीं है। अब तो जाति, पर्म, पद्म निरंबेड कन सेवा का प्रकार है। सोने अप मनुष्य के लिए दो प्रकार की सेवा है। एक तो सामाजिक स्वार है। योने अप मनुष्य के लिए दो प्रकार की सेवा है। उसते तो जाति, पर्म, पद्म हो स्वार हो सेवा है। उसते सेवा निम्म के सेवा भीर दूसरी उदार-बुद्ध से कोई भी भेद न नानते हए की जानेवाली समाज की सेवा ।

#### समाज-सेवा और हृदय-परिवर्तन

सामाजिक सेना सरकार या सत्ता के जरिये की जा सकती है। छोग सरकार

के हाथ में सारी शक्ति देते हैं और उसके बरिये समाज की सेवा होती है। होग अपने अपने प्रतिनिधि सरकार में भेजते हैं और उनके द्वारा काम दोना है। इस बमाने में लोगों ने यह तरीया मान्य क्या है। परन्तु इसमें मत्ता का उपयोग होता है। यत्रिप यह प्रकार लोगों को मान्य है, पिर भी इससे लोगों का पूरा समाधान नहीं होता । समाज-सेवा के लिए पैसे की जरूरत हो, तो सरवार टेक्स लगाती है। लोग राजी हो या न हों, टेक्स देते ही है। समझते हैं, आखिर अपनी ही सरकार है, इस वाम्ने थोड़ा ज्याटा देते हैं। इस तरह समाज माँ सेता होती है। लेकिन उसमें भी समाधान नहीं होता, क्योंकि उसकी भी मर्यादा होती है। सरकार के जरिये होनेवाली सेवा हृदय गुद्धि नहीं करेगी। टैक्न गढ़ा दिया गया, तो पहले मेरे हाथ में समाज सेरा के लिए जिनना जाता था, उसमें आज ब्यादा जाता है। इस तरह मेरे हाथ से ज्यादा समाज-सेना होती है। मैं बड़ा सेनक बन गया। याने पहने में एक हजार रूपये टैक्स देताथा, अब दो हजार टेता हुँ, तो मेरी ममाज सेवा बढ़ी। परन्तु मेरा दिल नहीं बढ़ा। इसम जबरदसी रही । मेरे हाथ में सेना होती है, यह सरकार कराती है। सरकार जो काम करे, उतको में सम्मति देता हूँ, तो उतनी क्षेत्रा हो जाती है। टैक्स च्यादा लगाने पर भी में टालता नहीं हूँ। इन्हें हिसान पेश करना, कर आमदनी बताना आदि नहीं करता हूँ। यह मेरा अच्छा गुण है, इसलिए मेरे हाय से सेना जरूर होती है, परन्तु यह करायी जाती है। इस प्रकार से समाज की सेना होगी, परन्तु मानन की उन्नति नहीं होगी। कही बाँच खड़े किये, रास्ते बनाये, पैक्टरी खोल दी। इससे मानव की उज्जित नहीं होती। अच्छे महान बनाना, उत्पादन बढाना वगैरह काम अच्छे हैं। वे करने चाहिए, परन्तु इतना होने से मानन की उनति होती है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें अमेरिका में हो चुकी हैं। वह कानी समृद्ध देहा है। फिर भी कहते हैं कि वहाँ मानिमक समाधान नहीं है। केवल भौतिक उन्नति से मानव की उन्नति नहीं होती । इमलिए ऐसा सार्वजनिक कार्य करना चाहिए, जो हृदय परिवर्तन के जरिये हो।

#### सेवा के तीन प्रकार

ट्रय परिवर्तन थे जिरवे किये गये सार्वजनिक बार्च को हम राजनीति न कर्नर 'लोकनीति' या 'जनसांक' कर्ने हैं। ह्रयणूर्णक ग्रेग, यस्मुम्भित्र्यंक सेता और कारण्यपूर्ण तेवा इस तरह मनुष्य की सेवा के सीन मकार हैं। उत्तमें एक है वावनामूल्क मुद्धन सेवा । यह सेवा भी करनी होगो। वर्ष्य उत्तरिके से वाम न लिया जाय। आमाणिकता से क्यान किया न किया जाय। आमाणिकता से क्यान करता है, ते वह मी अच्छा वर्ष मुद्दे प्रमाणिकता से मुद्दान सेवा है, तो वह भी अच्छा वर्ष करता है, तेया माना जाय। अपने-अपने मनिभिष्य भेजने से जो सरकार करती है, उत्तरिक्ष माना जाय। अपने-अपने मनिभिष्य भेजने से जो सरकार करती है, उत्तरिक्ष माना जाय। अपने-अपने मनिभिष्य भेजने से जो सरकार करती है, उत्तरिक्ष माना जाय। अपने-अपने मनिभिष्य भेजने से जी सरकार करती है। उत्तरिक्ष माना करती हो ते सेवा करनी के सरको नहीं । इस प्रकार वह भी एक चीता करते हो ती स्वस्य मकार है का क्यान करने करनी और जो स्कृत्वित जननेवा है, एक जीति की, एक पार्टी की, यह स्वीद देंगे।

#### त्रिविध धर्म

परिवार धर्म प्रथम धर्म है। इसकी मर्यादा हमने बता दी है। तत्य की रखा की जाय, न्याय्य कमाई की जाय। किसी प्रकार का आल्स न हो। पद्देशी की चिन्ता करें, घरवाळे स्वय समानता से व्यवहार करते रहें। इस तरह की कुटुक्व सेवा से मनुष्य का हृदय विकसित होता है, नहीं तो सकुचित बनता है।

दूतरा धर्म है राष्ट्र धर्म । इसवे वरबार के बरिये अनेक काम किये बावें । इस उनके अच्छे काम में सहयोग हैं और अगर कुछ गनत काम हो, तो उनके विरोध में आयान उठावें । हमारा विरोध रहा, तो सरकार भी वैदे काम नहीं करेगी। गनत कामों का विरोध भी प्रेम और नम्रता ये होगा। इस्केंड ने मिख पर हमारा विया, तो हंगेंड की कुछ प्रचा की आवान उसके रिकाल उठी। यह है राष्ट्र धर्म की मिसाल। उससे अधिया सरकार की बहुत अच्छी सेवा हुई। सरकार के अच्छे कामों में सहयोग और गल्न कामों का विरोध, यह

्र तीसरा धर्म है कारुण्य-धर्म या मानय-धर्म; इसे भक्ति-धर्म भी कह सकते है। ऐसे तीन प्रकार के धर्मों का मनुष्य को अनुसीलन करना चाहिए।

# छोटा धर्म ज्यापक धर्म में छीन हो

पहला धर्म बासनामूलक है। उसे धीरे धीरे समाज में लीन हो जाना चाहिए। वह नायमी नहीं है। जैसे जैसे वासना क्षीण होती जायगी, वैसे वैसे यह समान में लीन होता जायगा। इस तरह उसका क्षेत्र घीरे-घीरे कम करना होगा । कुछ उम्र तक वह धर्म रहेगा । परन्तु आगे भोग-वासना रहेगी नहीं। अनुभव बढ़े और ज्ञान भी बढ़े, तो उस समय वानप्रस्य बनता है। रहकार्य का भार बच्चों पर सोंप दिया है, पत्नी और पति के बीच माई-बहन जैसा व्यवहार है। अधिक समय समाज कार्य में जाता है। इस तरह उस परिवार-धर्म को समाज-धर्म में लीन करना हरएक का कर्तव्य है। इसी तरह राष्ट्र धर्म को भी धीरे धीरे विवेक से मानव धर्म में या कारण्य-धर्म में लीन करना होगा । मान लोजिये, समाज-सेवा के लिए सरकार को दो सौ करोड़ रुपयों की जरूरत है। तो सरकार टैक्स लगाये। इसके अलावा सरकार लोगों से क्हें कि ऐसे ऐसे कामों के लिए इतनी रकम की जरूरत है। लोग इसके लिए सम्पत्तिदान हैं। स्तय उसका नियन्त्रण करें, लोग उतना दान देने के लिए तैयार हो लायें। इससे एकदम समाज का रूप बदल जायगा । याने जबदैस्ती से टैनस हासिल करने के बदले लोग प्रेम से उतनी रकम दे दें, तो कितना अद्भुत कार्य होगा। अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर पण्ड है। कहीं आपत्ति आती है, तो लोग प्रेम से खुशी से दान देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर किया कि हमें दो सी करोड़ रुपयों की जरूरत है। लोगों के सामने योजना रख दी और लोग दान दे रहे हैं। आज हम इस प्रतार को कल्पना नहीं कर सकते । सरकार कभी दान माँगेगी, यह इम नहीं सोच सकते। एक हाथ में टैक्स और दूसरे हाथ में दान-यह

### पारण्यमुलक सेवा की आवश्यक्ता

इमके लिए क्या करना होगा है बाबा को मामने आना होगा । यह लोगों को समझावेगा कि करणा से ब्रेरित होकर इतना काम करो । मान शीजवे, लागों लोग आग आये। उन्होंने करोड़ी रुपये दान में दिये। वे समाज सेवा करते रहे, यो सरकार की उत्तनी किछ कम होगी। और उतने अहा में सरकारी सत्ता भी उम होगा। इस तरह सरकारी सत्ता का शांण हो जाना बहुत बड़ी शत है। गत्ता के बदले कारण्य से कुल सेना हो रही है, ऐसा दर्शन होगा तो सन नाचने लगेंगे । अभी इनपसुष्टजा आया, तो मभी लोग उमने निपारण के लिए पहें हो गये। मुक्त सेवा देवे लगे। बहुत सारा माम लोगों को तरफ स हुआ, तो देखते देखते वह कम हो गया। सरकार को अन्छ करना नहीं पहा! नीन साल पहले इम बिदार म पूम रहे थे। यहाँ बहुत ग्रही बाद आयी थी। २०० ३०० मील तक चारी ओर पानी पैन गया था । सरकारी मदद की बरूरत थी। सरकार मदद करती थी, परन्तु रोगों ने अपनी तरफ से कुछ किया नहीं ! हमें बड़ा आइचर्य १आ। ऐसे कामों के लिए लोगों को आगे आना चाहिए. स्वय योजना बनानी चाहिए, हिम्मत वरनी चाहिए । माइवेट रोक्टर आगे आना चाहिए। आज सारी सेवा सरकार पर सीप दी गयी है। कारण्यपूर्ण नेवा नास हो गयी है। किसीको भी गरीबों पर करणा नहीं आती। व्यक्तिगत गुण-विनास था काम रातम ही हो गया है!

इस तरह मानत के त्रिविष धर्म हैं. १. बुड्डम्य धर्म, २. साष्ट्र धर्म और ३. मारुष्य धर्म । कुटुम् धर्म धीरे धीरे समाज में लीन होना चाहिए। किर भी यह पूरा ट्रेगा नहीं। क्योंकि बाप सत्तम होता है तो थेना उते चलाता है। बाप के बाद नेना है ही। यह वासनामूल्क है। परन्तु व्यक्ति का सुटुम्ब धर्म हट सकता है। नेना समुद्र में लीन होती है तो वह रातम नहीं होती, बहती रहती है। की ही चुटुम्ब धर्म समाज में लीन होती है तो वह रातम नहीं होती, वहती रहती है। की की हुटुम्ब धर्म समाज में लीन होता है। का क्या ही बहेगा। राष्ट्र धर्म को भी का का पर्म में सीन होना खाहिए। का क्या धर्म होगा, तो राष्ट्र धर्म मत्तम हो जायगा। इस प्रवास अब दो ही धर्म रहे—नारुष्य धर्म ना महान् समुद्र और

उसमें मिल्नेवाटी कुटुम्म धर्म की निरन्तर बदती नदी। यह होगा, तभी मानव के मनोतुकुल समाज बनेगा ।

# सर्वोदय से कारुण्य-धर्म की दीक्षा

हमारे सीभाग्य की बात है, स्वराज्य-प्राप्ति के बाद 'सर्वोदय' शब्द निकृत और उसने समाज के सामने कारुण्य धर्म पेश किया। इस कारुण्य धर्म का सामृहिक व्यापक रूप भारत के सामने न आता, तो भारत की दुर्दशा होती; क्योंकि तब व्यक्ति का कर्तव्य ही न रहता। सर्जोदय विचार आज हमारे सामने है। इसते हमारा कुल काम कारुण्यमय हो सकता है और बहुत विद्याल योजना बन सकती है। जैसे समाज ने अपने शानियों को खड़ा किया, उनके जरिये तालीम की व्यवस्था कर छी। कहीं त्याय देने की बात है तो चार सजन एकन होकर सोचते हैं। वे जो पैसला देते हैं, उसे लोग मानते हैं। अब आरोग्य का नाम है। उस बारे में जो जानकार, शानी हैं, वे राड़े होंगे। लोगों को आरोग्य का ज्ञान देंगे, उनकी सेवा करेंगे। आज भी समङ्करण मिरान, प्रेम-समाजम् , सर्वेट्स ऑफ इण्डिया सीसाइटी आदि कई संखाओं के जरिये काम हो रहाहै। ऐसा होगा तो सरकार का उतना काम कम होगा । सर्वत्र प्रामदान हो रहे हैं । लोगों ने प्रेम से जमीन की मार्ट्सक्यव छोड़ दी है। सब मिल जुलकर काम करते हैं। अपनी योजना स्वय बनाते हैं। इस हालत में सरकार की बहुत सारी योजनाएँ रातम होंगी।

पुराने जमाने. में पड़ोसियों, व्यापारियों पर लोगों का कितना विश्वात था! कहीं कोई यात्रा करने लाता, तो अपनी खारी पूँजी, जिंदगी की कमाई पड़ोखी के हवाले कर जाता। कुछ भी लिखा पढ़ी न करता। यात्रा से लोटने के बाद यह पड़ोखी या क्यापारी उसकी पूँजी वायत कर देता। पर आज कम है! कीई हिम्मत करेगा कितीको अपनी पूँजी धींपने की! कितनी दुर्दशा है! समाज व्यापारी के जिना चलता नहीं, पिर भी व्यापारियों पर विश्वास नहीं। मान लीजिये, कुछ मतभेद होता है, तो सम्बन्धों के सामने अपनी-अपनी बात रखें और जो पैसला हो, उसे मान लें। कोई की क्या जरूरत है! स्वराल्य के पहले

आसिर का कोई, प्राची कासिए इ ग्रेंड म था। यहाँ तक झगड़े बाते थे। स्वराज्य के बाद दिल्ली आसिर का बोर्ड हुआ और यह इंग्डेंडवाला कोर्ड हुट गया। वह अगर जारी रहता. तो स्वराज्य के लिए आदर ही नहीं रहता । स्वराज्य का अर्थ अगर इस इंग्लैंड का कोर्ट टूटे ऐसा करते हैं, तो प्रामराज्य का अर्थ यही होगा कि कालीकरवाला कोर्ट इटे । हम यह स्थिति देखना चाहते हैं कि सन्त्रन एक्टर बेडते हैं, लोग अपनी अपनी बातें उनके सामने रसते हैं, पिर वे जो पैछला देते हैं उसे मानते हैं। मान लीजिये यहाँ के कुल व्यापारियों ने सपत्ति दान दे दिया। अच्छे-अच्छे नवयुषक चुन लिये। उनको तालीम के लिए भेजा। सर्वोदय विचार क्या है, वे समझ गये। वे काम करने गाँव में जाते हैं. गाँव की सेवा करते हैं। लोगों के पास जाकर उनके घर था सुदा दुःग्व समझते हैं। उनके कोई सवाल हो, तो निवारण की कोशिश करते हैं। इतना प्यार हो गया कि सारे लोग सेवक की राह देखने ल्गते हैं कि वह क्य आयेगा । सेवरू आते हैं तो उन्हें प्रेम से खिलाते हैं, अपना सन्द द स उनके सामने रखते हैं। निर्माण की थोबना गाँववाले ही करते हैं। तत्र आप क्या समझते हैं कि वहाँ देगा वगैरह हो सकेगा है किर भी मान लो हो गया. तो भी सेवक जब वहाँ जायगा, तो उसकी ऑस देसकर दूछ मामला ठडा हो जायगा । यहाँ शाति सेना काम करेगी । फिर सरकार की पुलिस सेना रातम होगी ! इस प्रकार सरकार के एक एक कार्य कारण्य में हुन जायेंगे ।

सर्वेदय की इच योजना पर से आपको ध्यान में आयेगा कि यह निर्मोध्य कार्य नहीं है। सरमार को रातम करना याने सरकार की आवश्यकता न रहे, इतना कारण्य विस्तार होना चाहिए। इसलिए को लोग समझते हैं कि हम अराजकवादी हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि हम 'वादी' नहीं, 'कारी' हैं। हम करना चाहते हैं—कारण्य विस्तार करना चाहते हैं, वाकि , वारी सरकार उसमें हम जाय।

कालीक्ट (केरल )

18

# ्विद्यार्थी शेर है, मेड़ नहीं

# इक्कीस साल के नीचे बोट का हक क्यों नहीं ?

आपको मालम है कि हिन्दुस्तान में ठोकसत्ता चल रही है और इक्कीस साल के ऊपर के हरएक शब्स को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस्कीस साल के ऊपरवालों को ज्यादा बुद्धि होती है, वे समझदार होते हैं। इक्कीस साल के नीचेवालों की बुद्धि परिषक्य नहीं होती, इस खयाल से उनको बोट का अधिकार नहीं दिया—ऐसा उसका अर्थ नहीं । अगर ऐसा हो, तो मगवान दांकराचार्य ने १६ साल की उम्र मे ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य कैसे लिखा ? इसका एक स्वतन्त्र उद्देश्य है। जिसको राष्ट्रीय व्यवहार कहते हैं, यानी जो देश का कारीनार देखने की बात है, यह बहुत छोटी चीज है। जो लोग व्यवहार में पड़े हैं, उन समको बोट देना पड़ता है, फिर वे शिक्षित हों या अशिक्षित । लेकिन विद्यार्थियों से यह अपेदा है कि आप इस दुनिया के ऊपर की दुनिया में व्यवहार करें । जहाँ व्यवहार में आते हैं, वहाँ अनेक प्रकार के मेद राड़े होते हैं। आपको अमेद को दुनिया में विहार करना चाहिए। विद्यार्थियों की अखिल विश्व-ब्यापक हिए होनी चाहिए। व्यापक और विशाल चिन्तन की आदत पह जाय, तो छोटे च्यवहार में भी आप सकल होंगे। जिसकी दृष्टि छोटी है, वे यदि छोटे व्यवहार में पड़ते हैं, तो बहुत प्रकार की हानि होती है। विदय-स्थापक दृष्टि से छोटा मी च्यवहार योग्य होता है।

## व्यापक दृष्टि से छोटा काम

ध्यापक दृष्टि छेकर छोटे से 'गाँव में भी सेवा वा काम करते हैं, तो योग्य काम होता है। उससे दुनिया के साथ उनकर नहीं होती। अगर गाँव की सेवा इस टंग से करते हैं कि बहाँ दुनिया के साथ उनकर हो, तो यह गाँव की सेवा के महते असेवा ही होगी। हम अपने पर सेवा करते हैं, तो वहाँ भी सबनी मेना बरनी पहती है। परनु न्यापक दृष्टि से अभाव में यह सेवा भी सकुचित बन जाती है। उससे मनुष्य पर स्थाप भी नहीं सबता। इसलिए; ज्यापक, विसाल दृष्टि मास होने के बाद छोटे क्षेत्र में भी इतर जाय, तो भी अछ दर्ज नहीं।

### सीमित शान से नुकसान

स्तूष्टों में जो भूगोल सिपाते हैं, उठमें छोटे क्षेत्र का शिवना अत्याक होता है, कुल तुमिया मा उतना मही होता। वीटी के समान आपका शान होता है। वीटी आलमारों में रहती है। वहाँ गुह, पी कहाँ-महाँ है, यह वह जानती है। परन्तु मान शिक्षेत्र, घर को आग लग जाय, तो चीटी की मादम नहीं होता। यह आलमारी के अन्दर रगे हुए पी, गुह में ही मग्न रहती है। इसते आग में पी प्रतम, गुह रहका और चीटी भी खत्म! यह शानी तो चुत है, परन्तु उतका शान शिमित है और उतके याम इति भी छोटी रहती है, इसलिए लाम नहीं होता। अनः २२ खाल के अन्दर के विद्यार्था वृक्ष दुनिया की होटे से स्थवरा करें, तभी लाम हो सकता है।

एस० आर० थी० के समय प्रान्त-प्रान्त में झगड़े पैदा हुए । ये क्यों हुए । धंकुचित हृष्टि के कारण। व्यापक हृष्टि होती, तो छोग तरव्य कृति से सोचते । विद्यार्थियों को यह नहीं स्थाना चाहिए कि में मध्यार्थी हूँ या में कम्मह हूँ । उन्हें समझाग चाहिए कि 'मैं विद्य-तागरिक हूँ। युसे सारे विश्व का चिन्तन करना है। तरव्य बुद्धि से में शान हासिल करूँगा। से दुचित उपाधि अपनी बुद्धि में नहीं रखूँगा। अहैतमय अन्तरिख में विद्यार करूँगा। में छोटा नहीं। छोटा होता तो चुनाव में योट हेता और छोटे छोटे व्यावहारिक काम में भाग हेता। मैं विदय मानय हूँ।'

#### श्रेष्ठ कौन ?

ं जिसको आप पैट्रिआटिंग्म ( राष्ट्रवाद ) नहते हैं, वह भी छोटी बात है । लोग अपने अपने देश का अभिमान रहाते हैं। 'सारे जहाँ से बच्छा हिन्दुरिस्तों इसारा ।' हमारा देश अच्छा क्यों है! वह हमारा है, इसलिए । अगर हम अफ-

चानिस्तान मं होते, तो क्या कहते ! यह कोई,वस्तु-वृत्ति का आक्जेक्टिय (कथन) नहीं है, संकुचित कृति का है। दूसरे देशवाले भी ऐसा ही कहेंगे। गथा कहेगा, में सबसे अञ्छा हूँ । न्याप्र कहेगा, में सबटे श्रेष्ठ हूँ, मनुष्य कहेगा, में सबसे श्रेष्ठ हूँ। एक बार जंगल मे शेर से मुकाबला करने का मौका आया, तो मनुष्य ने कहा: "कितना बेयकुफ प्राणी है यह, इसमें अकल भी नहीं है। ज्याकरण, दतिहास, गणित कुछ भी नहीं जानता।" शेर बोला: "तुम तो मेरे खाय हो। कर सकते हो बचाव ?'' बन्दूक नहीं, कुछ भी नहीं, तो शेर उसको उसके च्याकरण इतिहास के साथ खा जाता है। वह समझता है कि मेरे दाँत य नास्क्र कितने उत्तम हैं! तब फिर कौन है श्रेष्ठ ! इसमें केवल अपने अपने अभिमान की बात है।

# छोटा ज्ञान हानिकारक

विस्य मानव इस तरह नहीं बोलेगा। यह अपने को किसी देश का निवासी नहीं मानेगा। यह मानेगा, में द्रष्टा हूं और ये सारे दृश्य हैं। जैसे कोई कॅचे पटाड़ पर चढ़ता है, तो उसे सब ओर का दर्शन होता है, वैसे ही विद्यार्थियों को ऊँचे पहाइ पर खड़ा होना चाहिए । सभी वोट टेनेवाले लोग नीचे रहेंगे । एक उका ऊपर का दृश्य देख होने पर नीचे के व्यवहार में पहने पर भी व्यवहार पवित्र होगा । मेरी बाति, मेरा धर्म, मेरी भाषा, मेरा प्रान्त, मेरा घर, मेरा गाँव, मैं अपना; ऐसा संदुचित बनना विज्ञान युग में वेकार साबित होगा। दुनिया का शान हो, तो मनुष्य से छोटा-सा व्यवहार भी उत्तम संघ सकता है। जो मनुष्य उत्तम गणित शास्त्र जानता है, उसके लिए अपने घर का हिसाब रपाना आसान है। परन्तु को गणित नहीं जानता, सिर्फ घर का हिसाव ही बानता है, तो यह बिलकुल संकुचित बात है। हिन्दुस्तान में कितने ही व्यापारी हैं, जो अच्छा व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको विश्व का ज्ञान ही नहीं।

### दृष्टि की महिमा

दृष्टि व्यापक हो, तो मनुष्य का समुचित उपयोग होना है। रवीन्द्रनाथ टैगोर

'विरव भारती'। उन्होंने बगाली म लिया, क्योंकि वे वह भाषा जानते थे। लेकिन जो भी लिगा, व्यापक दृष्टि में लिगा। इस मारण कुल द्रनिया के लोग उनका साहित्य पढ़ते हैं। काम चाहे छोटा हो, परना दृष्टि विशाल हो, तो मीमत बढ़ती है। इस एक पत्थर की पूजा करते है। हमारी दृष्टि यह हो कि यह पत्थर है, जिमकी हम पूजा कर रहे हैं, तो हम भी पत्थर वा आयेंगे। ऐसे कई पूजक हम देखते हैं। मन्दिर में भी एक पत्थर दूसरे पत्थर के सामने बैठता है! कोई ज्यादा पैसा देगा, तो प्यादा आरती दिखायेगा । थोझा टेगा तो थोझीसी दिखा देगा। यह है 'पत्थर की पूजा'। भक्त अगर भगवद्भाव से पूजा करता और समझता है कि यह पत्थर नहीं, भगनान है, तो उसकी दृष्टि विद्याल बनती है। रवीन्द्रनाथ देगोर ने प्रशाली भाषा की सेवा की। लेकिन भावना यह थी कि मैं कुछ दुनिया की सेना कर रहा हूँ। महारमा गाथी ने इस देश की आजादी का काम किया। उनकी भी यह दृष्टि नहीं भी कि में भारत भी सेवा कर रहा हूँ। वे ऐसा सोचते थे कि में भारत के जरिये सम्पूण ससार की सेवा कर रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि उस काम म काफी लोगा का सहयोग मिला। बेनल सङ्खित हरि होती, तो वह सहयोग न मिलता । गांधीजी का साहित्य सारी दुनिया के लोग पद्धते हैं। उनका काम किमी देश विशेष के लिए नहीं, बलिक सबके लिए था। सबका उसम समावेश था। इसलिए उनको सब देशों के लिए आदर रहा। मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। 'मेरी माँ' ऐसी सकुचित भावना हो, तो सेवा का रूप एक अलग दंग का होगा। लेकिन मैं विश्व जननी की प्रतिमा की सेवा कर रहा हूँ, यह भावना हो, तो इससे में मोध भी पा सकता हूँ। तुम विद्यार्थी हो । तुम्हें मादम होगा कि भगवान् कृष्ण की सेवा यशोदा के किस भावना से की थी ! राम की तरफ कीश या किस भावना से देखती थी १ व्यापक बुद्धि से बालक की सेवा करों के कारण ही वे मोक्ष की अधिकारिणी हुई 1

# ं संकुचित दृष्टि के तमूने

, हम कहना यह चाहते हैं कि हमें छोटे काम मे पहना हो, तो भी हमारी हृष्टि छोटी न होनी चाहिए। हरएक को कई छोटे-छोटे काम करने पहते हैं। यह देह भी छोटी ही है। परन्तु हमारी हृष्टि छोटी हुई, तो छोटे काम भी भवानक होंगे। इस्तिक्य २१ साल के नोचेवाओं को मत का अधिकार नहीं है, वह मुझको अच्छा लगता है। आपके साथ मैं मी हूँ। मुझे अधिकार नहीं है, वह मुझको अच्छा लगता है। आपके पाथ मैं मी हूँ। मुझे अधिकार चाहता हूँ। में वा परन्तु इसमें में नहीं पहता; क्योंकि में विश्व-व्यापक हृष्टि चाहता हूँ। मैं हर रोज अध्ययन करता हूँ। में हर रोज अध्ययन करता हूँ। में हा की खारीयां में शामिल होंगा चाहता हूँ। में हर रोज अध्ययन करता हूँ। मुझे किताय याने अधिक पन्नेवाली कितानों का नहीं; छोटी-छोटी कितानों का। गीता छोटी सी किताब है, परन्तु उसकी किताने व्यापक हृष्टि है।

कुछ छोग कहते हैं कि हमारा पर्म अंग्र है। ईसामधीह की शरण गये किना सुक्ति नहीं मिछ करती। में पूछता हूँ, दो हनार साल पहले जो लोग हो गये, क्या वे नीश के अधिकारी ये ही नहीं? कितनी अबीव बात है! राजारण मतुरण के घर के भी तीन-जार दरराजे होते हैं, लेकिन हैम्बर के पर में एक की दराजा है! क्या उस दराजों हो जो किना अन्दर प्रवेश नहीं होगा? एक सुस्ताजा है! क्या उस दराजों हो गये किना अन्दर प्रवेश नहीं होगा? एक सुस्ताजा है! क्या उस दराजों हो के अध्यान हमारी किना मार्थ करता थे कि कुरान के अध्यान हमारी हमारी है वि के निकाल पूछा, तो कहते त्यो कुरान का आरम होता है वि के निकाल पूछा, तो कहते त्यो कुरान का आरम होता है वि के निकाल की का आरम का वि अरान में काता है वि क्या जो हो गया—'वरा'! अब हती विवास की क्या करता है!

तातस्य क्ष्मेऽयमिति मुवायाः घारं जलं कापुरयाः वियन्ति ।
भीरे याप वा कुँआ समसकर त्यारा पानी पिया और बोलता है, मीटा ही है। यहता है, भीरे बाप वा है। अरे तेरे याप वा है, परन्तु सारा पानी है। जय नज्दीक के जुँए पर जा और देस वहाँ वा पानी पैसा है! बोलता है, 'यही सीटा है, क्योंकि वह कुँका सेरे साथ वा है।' ऐसी मुज्जित कृचि से बोट देने वार्षेंसे, तो उपमे भागा नहीं होताला है।

### विद्यार्थी अपना दिमाग आजाद रहर

होग विचार्षियों वर संघ बनाते हैं। अगर ऐसे संघटन बनना श्रुह हुँआँ, तो समझ लेकिये कि विचार्थी रहम हैं। एक बार इलाहाबाद चुनिवर्सिटी में हगारा व्याख्यान था। वहाँ के विचार्थियों ने पूछा: "हम विचार्थियों का एक पेटरेशन बनावा चाहते हैं। आपकी क्या राम है!" हमने कहा: केटरेशन तो भेड़ों का होता है, होरों का नहीं। आप ही तम करो कि आप भेद हैं या होर ! भेड़ हों, तो करो केटरेशन ! विचार्थि को आजाद रहना चाहिए। हर कोर अपनी-अपनी स्वतन्त्र खुद्धि से सोचे। किसी भी एक विचार के बन्धन में अपने में नहीं बाँधना चाहिए। स्वतंत्र में किसी भी एक विचार के समस्य में किए तैयार रहें, परस्तु अपना सिर खुक्तने के लिए तैयार ने रहें। हमारा सिर आजाद है। इसलिए विचार्थियों को किसी सघटना में, चाहे वह गांधीवादी हो या मानर्भवरीं, न पहना चाहिए। हम विचार के हिंह से तरह तरह का अपन्यन कर करते हैं। यह अच्छी चीज है, परन्तु किसी विचार के साथ शारी करने के लिए हमें राजी न होना चाहिए। इसलिए आप २१ साल तक बीट का अधिवार न होने का सच्चा अर्थ पहचानींगे, तो वह अस्तमर्थवा नहीं लगेगी।

आज विद्यार्थियों से सिर पर यही आपति है। सारी तालीम सरकार से हाथ में है। राप्यकर्ता सारे विद्यार्थियों से दिमाग एक ही दाँचे में दालना चाहते हैं। एपर जिस रंग भी सरकार होगी, उस रंग भी तालीम विद्यार्थियों से सिर पर लग्नी जायगी! दिमाग एक दाँचे में दालने की योजना कुछ हुनिया से देशों में चल रही है। इसने सिलाम विद्यार्थियों को अपनी आवाज उठानी चारिए और कहना चाहिए कि हम अपने सिर पर किसी में 'इन्म' या विचार को नहीं लादने देंगे। इम स्वतन्त्र हैं, इम आजाद हैं, इम आपक इटि से विचार करेंगे और पिर देश के अपनार में कुद पहुँगे ।

कालीकोड ( नेरल ) १३-७-'४७

# हरिजन-सेवा की उचित दृष्टि

# दु सियों की सेवा की जाय, किसी जाति की नहीं

आजकल जिस दुग से हरिजन-कार्य चल रहा है, उससे हम समाधान नहीं है। वही पुराना तरीका है, जो ३० साल पहले ग्रुम्र हुआ था। उस तरीके से आज काम बनेगा. ऐसा नहीं है। अब समय आ गया है, जब कि हम हरिजन परिजन समस्त भेदों को ही पतम कर दें। सब एक हैं, हमें मनुष्य नी सेवा करनी है। जो अधिक दु खी है, उसकी सेवा पहले करनी है। आपत्ति सब पर आती है। जो मनुष्य आपत्ति म है, उसनी सेवा करना हमारा न्धर्म है। किसीको हरिजन नाम देकर उसकी सेवा करने की मेरी तो इच्छा नहीं है। वैमें हमने भू-दान में नियम रखा है कि जो भूमिहीन है, उसको भूमि देनी है, परन्तु को सबसे प्यादा दु ली है, उसको पहले देनी है। आज जो हरिजन बहलाते है, वे विशेष दुःशी है, यह ध्यान म रसकर ही यह नियम बनाया है। हेकिन सेवा करनी है, तो सिर्फ इरिजनों की सेवा करने में काम पूरा नहीं होगा। दसरे भी ऐसे हैं, जो आपित में हैं। शरणार्थी द खी हैं। बेचारे टी • मी • के बीमार हैं, उन्हें क्या कम तकरीफ है १ ऐसे विविध प्रकार से जो भी दु भी है, उनकी सेवा हमें करनी है, ऐसा निश्चय करें । बाकी सब भेद भाव समाज में हुवा दें. तब सन्ची सेवा होगी। किसी जाति का रेबर स्माकर सेरा अब महा चलेगी।

#### हमारी जाति ' मानव

गाँव म ब्राह्मण हैं, दूपरे लोग हैं, हरिजन भी हैं। हम कहते हैं, हम सम्ब्री सर्(ब्रेनिक तेवा करेंगे याने हरिजन की अध्या रखकर उनकी सेवा नहीं करेंगे। आज हाता यह है कि दुल समाज से हरिजनों की अल्या रखकर सेवा करते हैं। जैसे चोड़े को बाहर अध्या तमेरे में बाँचकर उसकी सेवा की जाती है, चैसे हो इस हरिजाों की सेवा करते हैं। उनकी कीई अपने पर में स्थान नहीं हैता! प्ल नात यह भी है कि हरिजन स्वम चाहते हैं कि उनकी अलग रता जाय और उनके लिए बुठ स्वेतल योजना बने। वास्तर म मानव समुद्र में खारे भेड़ भाय मिनने चाहिए। क्सिकी क्या जाति है, यह पृछना ही नहीं चाहिए। घोड़ा है या नैल, यह देराने से माल्यम होता है। जो देराने से माल्यम हो, वहीं जाति ही जाति तो जन्म से होती है न १ हतने खारे लोग मेरे सामने बैठे हैं, में समझता हूँ, हम सारे मानव हैं। कोई क्राले रंग मा है, कोई कमजोर है, कोई पुछ दरीर का है, कोई जसमा गता है, किसीकी मिना चहमें से मी दिखता है, परन्तु में मानव हैं। कीन जाता है कीन कीन स्विय— यह नहीं हीता रहा है। बह तो मरने के बाद ही माल्यम होगा।

### मरने के बाद पहचान होगी

गुणों की पहचान मरने के बाद ही होती है। तब तक क्सिका कोई मान अपमान नहीं होना चाहिए। लोग हमें मानवत्र देते हैं। हम कहते हैं, हमें पहले मरने तो दो, उसके बाद जो भी करना है करो। अभी तो हम साधु पुरुष दीराते हैं, लेकिन कल बरमाशी छारू कर देंगे तो क्या होगा? इसलिए मरने के बाद ही मालूम होगा कि यह टोंगी है या सबन? मान अपमान के लिए गुण दोष जानना जरूरी है। अगर कोई शानी होगा, तब करता होगा, तो वह 'जाहाल' कहा जायगा! होयि होगा तो यह 'च्निय' कहा जायगा! अगर सेवा इस्तिवाला होगा तो 'शुद्ध'। यर का कारीबार देखता होगा, सबके लिए समह करता होगा, तो वह 'वैश्व' होगा! इस तरह यह फैसल मरने के बाद ही होगा!

#### सेवा का सही तरीका

अगर हरिज़नों को होटल आदि खानों में नहीं आने देते, तो दूखरे भी वरों न जायँ, यही उत्तमा तरीका हो सकता है। वे लोग होटलवाले से कहें कि में भूता हूँ, इसलिए में तुम्हारी दूकान में आता हूँ। मेरी तरह वह हरिजनगाई भी भूता है। लेकिन तुम उत्ते जिलाते नहीं हो, तब मुझे क्यों आना चाहिए है हरिज़नों को कुँए पर पानी भरने नहीं देते, तो दूसरे लोग भी वहाँ न जायँ। हर्रिजन-चेवक-चंघ के कार्यकर्ताभी उस कुँए पर न जायें। जन तक हरिजनों को पानी नहीं मिलता, तब तक वार्यवर्ता भी पानी न पिये । एक को बिना पानी के मरने दो । पिर देखों, एक बल्दान का क्या परिणाम आता है !

कालीकोड (केरल)

93-0-20

# शान्ति-सेना का कार्य

ः १२ :

हमने केरल के लिए एक छोटा-सा सर्वोटय मएडल बनाया है । ऐसे मडल में अच्छे से-अच्छे व्यक्ति आने चाहिए । परन्तु इससे वाहर अच्छे व्यक्ति नहीं होने चाहिए, ऐसा आमह नहीं है। हमने समितियाँ तोड़ो हैं, तो ऐसे मएडल क्यों पटे करते हैं ? आखिर थोड़ा व्यनहार करना ही पहता है। इसके लिए कुछ श्रद्धा का आधार चाहिए। फिर यह मडल इस प्रकार का नहीं है कि कुछ लोग जनते है और वे काम चलाते हैं। दो टुकड़े करनेवाली बात है यह। यह सर्वोदय का कार्य है। इसमें किसीको चुनने, न चुनने, का सवाल ही नहीं आता। क्या बाबा को यह नाम करने के लिए किसीने चुना था ? उसके मन में एक विचार आया उसको उठा लिया और काम करने लगा। लोगों ने उसके काम की मान्य किया और मदद देने छ्यो । इसलिए हमारा बड़ा मित्र मएडल होते हुए भी ब्यवहार के लिए यहाँ सर्वोदय मण्डल बनाया गया है।

# शांति-सेना परिचित क्षेत्र में कारगर होगी

में बार-बार कहता हूँ कि सरकार को समाप्त करना है । यह तो मन्त्र जैसी: बात है। इसका अर्थ समझना चाहिए। हमारे कार्य में बीच-बीच में सरकार की मदद मिलेगी। कुछ हम लेंगे मी, परन्तु हमें निरतर यह बात सामने रखनी चाहिए कि सरमार समाप्त करनी है। लोग ही अपने नाता बनें। लोक कार्य में बहुत बड़ी बात है डिफेन्स (रक्षण) की । यह नहीं करेंगे, तो लोक अनाथ कन जायँगे। इसलिए स्थान-स्थान पर रक्षण भी शक्ति होनी चाहिए। यही क्षातिक

तेना की बात है— दूररी सेना से याने हिंसक सेना में और इसमें करक है। अनुसासन यगेरह कुछ बातें तो दोनों में समान होंगी, परन्तु दूसरी बुछ बातें से संपान होंगी, परन्तु दूसरी बुछ बातें संध्या भिल होंगी। हिंसक सेना दूर जाकर अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि वहाँ गोली चलानी पढ़ती है। इसलिए परिचय न हो तो ज्यादा अच्छा कार्य होता है। अप्रेजों ने सेना के दो दुकड़े किये थे। पंजाब में अगर सेना की जरूरत होती, तो मद्रास की सेना यहाँ जाती, क्योंकि अपरिचित क्षेत्र में सहार अच्छा होता है। परन्तु यह आहितक होना परिचय के क्षेत्र में ही रहूव काम कर सकती है। जहाँ राव सेवा की हो, वहीं यह सालिन काम कर सकती है। जहाँ राव में का को हो, वहीं वह साल कार में जाय और बहाँ सालिन्सन का काम करे। जिनके पास च्यास भगवान के समान नैतिक शांक हो, वैसे होग दूपरे स्थान पर जाकर मी सेवा कर सकते हैं। वाकी उस-उस स्थान के लेग ही उस-उस स्थान में नेवा के लिए जा सकेंगे।

### शांति-सेना का नित्य कार्य: सेवा

शाति वैतिकों का काम नहीं हो कि ये उस-उस स्थान में शाति भा न होने दें। उनका काम प्राष्ट्रतिक चिकित्सा के समान है। प्राष्ट्रतिक चिकित्सा में रोग न हो, इसीका स्वाल किया जाता है। इस पर भी रोग हो जाए, तो शारीर द्वादि का इलाज है। इसी तरह अशाति न होने देना हो शाति सेना मा प्रवास रहेगा। शाति-सेना नित्त के मा का माम करेगी, परन्तु विशेष अवसर पर चह शाति का काम करेगी। सारे लोगों में इसारे सेनक सेटे रहेंगे। उनकी तालीम के लिए हम योजना करते रहेंगे। ये मू-दान, प्रामदान, साहित्य का प्रचार करेंगे, स्वच्छता सिलायेंगे, लोगों को मदद देंगे, रोगियों की सेवा करेंगे। इन प्रवार की तरह-तरह की सेवा का शान उनको रहेगा। लोगों का उन पर विश्वास पैटेगा। किसी सकट के समय वे दुरन्त सेवकों को सुलायेंगे। सेवह देंमें क्यो भी मदद करने के लिए तैयार हैं, ऐसा विश्वास लोगों को दोना चाहिए।

#### शहरों की उपेक्षा न की जाय

सर्ग पश्चमुत्त और सदा-सर्वरा सेवा के लिए तैयार सेवकों की यह कल्पना नमी है। बुछ लोग पार्टों से मुत्त है, वे विशिष्ट सेवा करते हैं, लेकिन झान्ति सैनिक हर सेवा के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे २००० सेवक यहाँ तेयार करते हैं। उनका निष्यण शहरों पर भी होगा। ज्यादातर शहरों में ही झगड़े-सरोड़े हुआ करते हैं। वे एस० आर० सी० के झगड़े सारेके-सारे शहरों में ही हुए। इसलिए शहरों की उसेवा करना हमारे लिए ठीक नहीं। शहरों की नी ग्यूप्त सेवा होनी चाहिए। यहाँ सप्तीच-राम, शाहित्य प्रचार कार्यों चला चाहिए। उसने लोगों के साथ हमारा सप्तर्क बना रहेगा। उसना कुछ अश्च वहाँ रार्च सिलेगा, यह शहरों में ही खर्च नहीं होगा। उसना कुछ अश्च वहाँ रार्च होगा, परन्तु ज्यादा पेता गाँवों की सेवा में लगेगा।

कालीको**द** (केरल ) १४७ '४७

पत्रकारी से

: १३ :

## पत्रो क्षी जिम्मेवारी

आप सब जानते हैं कि पत्रों पर फितनी बड़ी जिम्मेवारी है। इस छम्ब यह बहुत बड़ी तापत बन रही है। जैसी सरकार और साहित्यमां भी शकि होता है, वैसी ही पत्रवारों भी स्वतन्त्र शक्ति होती है। उसका तुरुपयोग मी हो स्वता है और अच्छा उपयोग भी। सत्य सामने रपेंगे, प्रेमल्यामी स्वती, ता उससे लाम हो लाम होगा। सत्य के बिना चारा नहीं है। सत्य मी देम से और महता से प्रकर होना चाहिए। यह गुण भारतीय सह्वति का है।

गुलामी में राजनीति का महत्त्व धन दिनों पॉलिटिक्स ( राजनीति ) को बहुत ब्याटा महत्त्र हिया बाता है।

जब देश स्वतन्त्र नहीं होता, तब राजनीति का महत्त्व होता है। बड़े-बड़े महा-पुरुप उसमें शामिल होते हैं। गुलाम देश में आजादी की कोशिश करना ही सबका धर्म होता है। लोकमान्य तिलक से पूछा गया था कि स्वराज्य के बाद आप कौनसे मिनिस्टर वर्नेगे, तो उन्होंने जनाम दिया: "मै या तो वेदाध्ययन करूँगा या गणित का प्रोफेसर वर्तुंगा ।'' उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी निंदगी वितायी। परन्तु समय मिलने पर गीता, ब्रह्मसूत्र, वेद जैसे ग्रंथों का वे रोज रात की भाष्यवन करते थे। वे लाचारी से पॉलिटिक्स में पड़े थे। वैसे ही महात्मा गाधी का बीवन पॉलिटिक्स में गया, परन्तु उनका दिल वहाँ नहीं था। उनका दिल समाज-सेवा में, भंगियों के उद्धार म, बहनों के उद्धार में और इसी तरह के सेवा-कार्य में लगा रहता। वे सेवा कार्य के खयाल से ही पॉलिटिक्स मे पड़े। उन्होंने देखा कि इसके बिना हिन्द्रस्तान के लोगों का उद्धार नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने हिन्दुस्तान के स्वराप्य का काम उठाया और उसके जरिये सारी तुनिया की सेवा की । आखिर स्वराप्य के बाद उन्होंने काम्रेस को यही सलाह दी थी कि कांग्रेस सेवा-संख्या बने । तात्पर्य यह है कि उसे वे सर्वोत्तम सेवा-संख्या बनाना चाहते थे। कई कारणों से वह नहीं बनी। इसके लिए मैं किसीको दोप नहीं देता । वह परिस्थिति ही वैसी थी ।

### स्वराज्य-प्राप्ति के बाद सामाजिक सेवा का महत्त्व

स्वराज्य के बाद क्या हालत है ? पॉलिटिवस में भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ सक्ता है ! आपस-आपस में मतर है ! स्वराज्य प्राप्ति के बाद पॉलिटिक्स में स्थान कहाँ है ? अब स्थान समाज सेवा में होता है ! यहले कांमेर का मेगर होने के किए काजी तक्त्योंक सहन करतीं पड़ती थी! आज यह नहीं है . यहीं हालत स्व पार्टियों की है ! कोई सत्तावारी है , तो कोई सत्तावारी ! होती में टक्स होती है ! पार्टी के अंदर-अंदर भी गुट अनते हैं ! बेप तथा मत्त्यर का खातावरण पैदा होता है ! इसिक्ट स्वराज्य के पहले स्वाचारी होती है ! क्या स्वराज्य के पार्टियों का है ! इसिक्ट स्वराज्य के पहले राजनीति में स्थान होता है, परना स्वराज्य के यह पह स्थान सामाजिक क्षेत्र में साला है ! हरिक्जों वा उद्यार करना होता, नीतियों को मुक्ति दिखनी होती, तो उसके लिए स्थान करना

पड़ेगा, विरोध सहन करना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि जो राजनीति में गये हैं, वे भोग नहीं भोगते; जनक बैंसे केवल सेवक के नाते रहते हैं। लोगों में काम फरनेताले ग्रुकदेव जैसे है। राज्यकर्ता मगवान बिग्णु के समान निर्धित बनें और जन सेवा करनेताले संकर मगवान के समान बिरक रहें। दोनों आदर्श रस्त सकते हैं। राजनैतिक सत्ता में स्वाग करना पहला है, परन्तु समाज-सेवा में स्वाभाविक स्वाग होता है। त्याग का अधियान जहाँ होता है, यहाँ शक्ति होती है। इस्तिय स्वराज्य-प्राप्ति के बाद लोगों का प्यान सामाजिक नेवा की तरफ बाना चाहिए।

आज अलगारों की क्या हालत है ! किसी मिनिस्टर ने कहीं पैकटरी खोली, बोड़ा भाषण दिया, तो रुवे डेट दो कालम अखगार में छपते हैं। आईक और माईक ने बातें छीं, इसकी सबर बड़े टाइप में आती है। यह विखुल 'आउट ऑक प्रपोर्शन' होता है। इसिए हमारा नम्र मुझाव है कि धोड़ा 'प्रयोर्शन' रता जाय। सामाजिक सेवा म जो शक्ति है, वह अखनारों से प्रदर्शित हो।

कालीकोड ( केरल )

18-0-120

प्रतिरोधी प्रेम की ताकत प्रकट करनी है

: १४:

# प्रतिरोधी प्रेम में शक्ति हैं, अनुरोधी में नहीं

प्रेम का अनुभव मनुष्य को जन्म से मस्ते तक होता रहता है। यह मी कह सकते हैं कि मनुष्य प्रेम से जन्म पाता है और मस्ता है, तो प्रेम में ही लीन होता है। मनुष्य को मेंम का हतना व्यायक अनुभव होते रहने पर भी प्रेम की ताकत नहीं बनती; क्योंकि हमारा मेंम अनुरोधी होता है। याने जो हम पर मेम करते हैं, उन पर हम मेम करते हैं। यह जानवर भी करते हैं। गाय के पात आप हरी पात लेकर जाते हैं, तो यह भी मेम से पात आती है। गाय में मेम की ताकत नहीं है, पर आपका प्रेम हैनकर उनमें मी अनुरोधी प्रेम पैदा होता है। लेकिन लहाँ प्रतिरोधी प्रेम प्रकट होता है, यहाँ ताकन पैदा होती है। कोई हमले छेप करता है, किर भी हम उस पर प्रेम करें, तब ताकत बढ़ती है। हेप से छेप, प्रेम से प्रेम या प्रय से भय करना तो लाति की प्रक्रिया है। बकरी से बकरी पैदा होती है और भेड़ से भेड़, वैसे ही अनुरोधी प्रेम से प्रेम पैदा होता है। यह 'बीज फ्ल-याप' से होता है। प्रक का स्वाभ्याविक धर्म है कि उत्के सामने प्रेम ही प्रकट होता है। एक आईना है। उसके सामने एक चील रती, तो उसी पीज का प्रतिविव वर्ष अक्तित होता है। आईने ने चित्र तिमांल नहीं किया, प्रतिविव दिलाया। इसी तरह हम पर कोई प्रेम करता है, हमले प्रकट होता है। सुर करता है, सुर प्रेम करते हैं। वह प्रेम का प्रतिविव है। में प्रचले को प्यार करती है, सुर स्वाम की श्री प्रम की श्री प्रकट नहीं होती। हम दुश्मनों पर प्यार करता है, इसले प्रेम की श्री प्रकट नहीं होती। हम दुश्मनों पर प्यार करता है, इसले प्रेम की श्री प्रकट नहीं होती। हम दुश्मनों पर प्यार करता है, इसले प्रेम की श्री प्रकट नहीं होती। हम दुश्मनों पर प्यार करता है, इसले प्रेम की श्री प्रकट नहीं होती। हम दुश्मनों पर प्यार करता है, तमी प्रेम की साकन प्रकट होती।

र्रसामसीह में स्पष्ट कहा है: 'तुम तुम्हारे शतु पर भी प्यार करों'। यही सात औरों ने भी कही है, परन्तु इतनी स्पष्ट नहीं कही, कितनी हैंगा मगीद ने कही है। इस सात पर आज अमल नहीं किया जा रहा है। जहें महें देश एक-दूसरे से उसते हैं, क्योंकि से एक दूसरे को दोगी मानते हैं। इसलिए मेम का प्रमोग देप के सामने नहीं कर पाते। वे देप के साथ मेम का मक्ट होना अव्यवहाय मानते हैं। अगर इस मैस की शक्ति निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें देप के साथ मेम करना सीदाना चाहिए। भूदान, प्रामदान आन्दोलन के मूल में यही विचार है।

#### आममणकारी प्रेम

आज समाज में भेद बने हैं। बुछ भूमिहीन हैं, बुछ अपने वो बमीन वा मारिक माननेवाले भूमिवान् हैं। भूमिहीनों को बमीन मिलनी चाहिए। बमीन वी मारिकेयत मिटनी चाहिए। भूमिबानों से हम कहते हैं, बुम अमीन टान कर दो। याने ऐसा मेम मकट करों कि उसके सामने भूमिहीनों वा समय भय न टिक सके। दान देना है, सो यह दवाब से नहीं, विचार समक्षकर देना है। कोई शस्त एक कुर्ता माँगता है। देनेवाल कहता है, एक कुर्ते से क्या होगा ? एक से तो तुम्हारी ठड नहीं जायगी। इसिल्प कुर्ते के साथ यह कोट भी लो। इसको हम आक्रमणकारी प्रेम चाने द्वेप को पचानेवाला प्रेम कहेंगे। यह प्रकट होगा, तब ताकत पैदा होगी। भूदान प्रामदान के काम में इस विचार को समझ-कर लोग आयेंगे, तो इतनी शक्ति प्रकट होगी कि उसका असर सारी दुनिया पर होगा।

## हिंसा सें मसले हल नहीं होगे

को द्वेप करते थे, उनके प्रति व्यक्तिगत जीवन में प्रेम प्रश्ट किया गया और उन्हें जीता गया। परन्तु सामृहिक या राष्ट्रीय तौर पर प्रेम प्रकट करने का कार्य नहीं हो पाया है। जन तक हम प्रेम शक्ति से समाज के मसले हल नहीं करेंगे. तब तक यह नहीं होगा। अभी तक जो भी मसले हैं, ये हिंसा या सरकार की शक्त से इल होंगे, ऐसा विश्वास है। सरकार की शक्ति याने उसके पीछे सेना की ही सक्ति होती है। ऊल मिलाकर हिंसा ने मसले हल होंगे, ऐसा ही विस्वास है। परन्त वस्ततः हिंसा से मसले इल होते हैं, यह अनुमय में नहीं आता। इस पर कहा जाता है कि इसमे हिंसा का दोप नहीं, हमारा ही दोप है: क्योंकि जो हिंसा की, उससे ज्यादा वह करनी चाहिए थी। किसीने किसी राज्य पर इमला किया और एक हार गया तो हारनेवाला सोचता है, हमारी हार इसिल्ए हुई कि विरोधी की सेना इमसे ज्यादा थी। यह सेना बढाता है और फिर इमला करता है। उसमें दूसरा हारता है, तो वह मी वैते ही सोचता है। इस तरह सोचते-सोचते सेना बढ़ाते चले जाते हैं। एक ने तलवार का उपयोग किया, तो दूसरा सीचता है, मेरे पास बन्दूक चाहिए। उसने बन्दूक ली, तो यह ु सोचता है, मेरे पास तोप चाहिए ! किर वह कहता है कि बम चाहिए, ताकि इम कपर से बाल सकें। इस तरह हरएक एक दूसरे से बढ़कर शहन चाहता है। पर मसला हरू नहीं होता। तन सवाल उठता है कि इनका हल कैसे हो ह अन सोचा जा रहा है कि घमकाने से मसले हल होंगे। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, परन्तु ऐसा ध्याना चाहिए कि अब लड़ाई होने का रक्षण है। इस

प्रशास की 'ब्रिंक ऑफ बार पालिसी' आवकल निकली है। इसने भी फुछ होने ग्राला नहीं है। जहाँ हिंसा-यांका सबके हाथ में आ गयी, वहाँ उससे कुछ बननेवाला नहीं है। अब तो जो फुछ भी होगा, वह अहिंसा या प्रेम की शक्ति से होगा।

### द्वेप करनेवाले पर प्रेम किया जाय

वार मनुष्य का दिमाग योच रहा है कि प्रेम से मसले कैसे हल हो सकते हैं। शित अनुरोधी प्रेम में नहीं, प्रतिरोधी प्रेम में होती है। उसकी अधि हम हॅंढ़नी चाहिए। बहाँ बहाँ द्वेप प्रकट होता हो, वहाँ वहाँ प्रेम प्रकट करते चले जायाँ। हम इसीको धर्म कहते हैं। यही सब धर्मों का सार है। सामने जितना पना अन्धकार हो, उतना हमारे पास उत्तम प्रकार होना चाहिए। यह समझना कठिन नहीं, परन्तु उसका उपयोग कैसे करें, यह सबाल है। इसलिए इमने शांति-नेना की बात राती है।

### सवकी सेवा करनी है

द्याति सेना याने निरतर थेवा करनेवाली सेना । यह किसी प्रकार का भेद नहीं करेगी । यह सब प्रकार के मेदों को अपने पेट में समेट लेगी । सूर्व किस्ले प्रकट होती हैं, तो आकाश के कुल नक्षन किलन हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे सेवकों के सामने तरह तरह के भेद शीण होने चाहिए । अरस्ताल में किशी प्रकार का भेद नहीं होता । कोई किसी भी जाति का, पर्म का पाय का हो, सब्बन हो या हुजन, सबकी सेवा करते हैं। इतना ही स्मक्त हैं कि यह दुःजी है। यह नहीं सोचते कि असता यह हुजन अच्छा हो जावगा, तो और भी दुराचार करेगा। अस्पताल के लोग दु ती लेगों की सेवा करना ही अपना कर्तव्य मानते हैं। इस भावना से अस्पताल के सेवक करना ही अपना कर्तव्य प्रचल्धा हो आता है। लोग उन पर विश्वास करतेवाली एक सेना हमें तहीं इ रितों की निकाम, निष्पत्त निरुच्च सेवा करनेवाली एक सेना हमें तहीं करनी चाहिए। उसका घटना ही देव के सामने मेम प्रकट करना होगा। इसके िट कुछ लोग आगे आयें। बाकी सब लोग मदद करें। हिंसक सेना में सन नहीं बाते। कुछ बाते हैं और बाकी सब मदद देते हैं। वैसे हो द्वेप पर प्रेम का हमला करने के लिए सब तैयार नहीं हो सकते, परन्तु मदद करने के लिए सब तैयार हो स्कते हैं। शांति सैनिकों के हाम में प्रेम, रनेह का ही शस्त्र रहेगा। बहाँ-बहाँ देप है, वहाँ वहाँ वे प्रेम से शांति करेंगे और ऐसी सेना की मदद सब करेंगे।

# सत्ता से मंगल और अमंगल दोनों होता है

हम हिन्दुस्तान में प्रेम की शक्ति प्रकट करना चाहते हैं। हम उससे यहाँ के मसने इस करते हैं, तो सारी दुनिया का उद्धार होगा। हिंसा हर पक्ष को मदद करती है। विशान के कारण हर किसीके पास यह जा सकती है, हसलिए हिंसा से मसने हस नहीं होंगे, ऐसा माय आज सकते मन में आ गया है।

कुछ छोग कहते हैं कि यहाँ राम, कुण, बुद्ध और इंचामसीह हो गये, इंकर भी प्रेम का अमरु नहीं हुआ, तो आज कैसे होगा ? उस बक्त नहीं हुआ, या, क्योंकि उस जमाने में लोगों का मन तैयार नहीं या। आज विशान के कारण लोगों की मतास्थिति अनुकूछ है।

लोग यह भी मृछते हैं कि सता के बारिये मगला हल क्यों नहीं करते १ सता के बारिये घर्म रेदा हो सकता है, सता के बारिये घर्म रेदा हो सकता है, सता के बारिये घर्म रेदा हो सकता है। सता के बारिये घर्म रेदा हो कार्य हो भी सता के बारिये धर्म के बारिये घर्म रेदा हो कार्य हो भी र सता के बारिये धर्म ये सता के बारिये धर्म ये खता भी किये बार सकते हैं। उत्तमन्त्रसम लाइत्रेरियाँ बताते हैं और दुनिया की कुल पुस्तक वाई रखते हैं। यह साया मुस्ता ही करती है, परन्तु बार्म अबस्य हमें नहीं चाहिए। हम नयां बार्मि प्रकर करता चाहते हैं, बो महावा कर बारिये हम सकती है। स्वास माल भी करती है। स्वास माल भी करती है। स्वास करता चाहते हैं, बो महावा के बारिये कुळ कार्य अब्दे भी होते हैं, इवसं

भूदान-गंगा

২২

शक नहीं, परन्तु उससे बुनियादी मसले इल नहीं हो सकते और वह हालत पैदा नहीं हो सकती, जो दुनिया का उद्धार करे। वह शक्ति प्रामदान, सर्वोदय से ही प्रकट हो रही हैं।

3

कुत्रमगलम् ( केरल ) १६ ७ <sup>१</sup>४७

FF

# केरल दुनिया पर प्रभाव हाले

: १५ :

केरल की यात्रा में इमे अर्च्छा अनुभव आया। यहाँ के लोगों का दिल उदार है। वे विचारों को अच्छी तरह समझते हैं। इस प्रदेश का सबध दुनिया के साथ पुराने जमाने से रहा है। रोमन साम्राज्य से भी यहाँ का व्यवहार चलता रहा। इससे यह स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों की बुद्धि सकुचित न रहे, शापक बने । अलुल दुनिया की क्या हालत है, यह यहाँ के लोग अन्छी तरह समझ सकते हैं।

दुनिया को शाति की भूख

इस समय कोई शख्स अपने प्रात या देश का ही सोचेगा, तो नहीं चलेगा। को भी सोचना है, दुनिया के स्तयाल से सोचना है। दुनिया के विचारी का प्रवेश इमारे देश में होगा। इसकी दूसरी बाजू भी है। इमारे विचार भी दूसरे देशों मे फैल सकते हैं। दरवाजा खुला है, तो जैसा उधर से इधर आता है, तो इघर से उधर भी जायगा। इसलिए कुछ दुनिया को प्रयाल में रखकर अगर इम सही कदम उठाते हैं, तो सारी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आज सारी दुनिया के सामने मूल समस्या शांति स्थापित करने भी है। शायद ही किसी जमाने में आज जैसी शांति की भूप रही हो। जो देश कल तक बिलकुल हिंसा के विचार में डूबे थे, आज वे हिंसा से मुक्ति पाना चाहते हैं। अभी तक शस्त्रास्त्र मानव के हाथ में थे, लेकिन अब मानव ही उनके हाथी

चिक गया है। अगर करी मी विश्वयुद्ध की आग भड़क -उटे, तो उसका तियंत्रण नहीं -हो सकेगा। समत्याओं हा हुछ युद्ध से या. हिंगा से होगा, ऐसी अज मनुष्प को तो आशा नहीं रहे। कम-से-कम इतना हुआ है, तो आगे की राह जुल जागगी। अगर राज्य से मगड़े हुल नहीं होते, तो कोई ऐसा माग्री निकल्या चाहिए कि मराजे हुल हो सकें। इस प्रकार का मार्ग केरल में निकल सकता है और निकल्या चाहिए।

### केरछ की तरफ दुनिया की आँखें

आज केरल की तरफ दुनिया की दृष्टि रूपी है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी पटना पटी है, जो दुनिया में कहीं नहीं हुई। जहाँ-जहाँ कम्युनिस्ट सरकार बती, वहाँ खूनी कांति हुई। लेकिन वहाँ बातिमय तरीके में, जुनाव के तरीके से वह बती । हम समझते हैं कि यह घटना हमारे देश के लिए पीधपर है। यह क्षेत्र हो तका । यहले अंत सरकार थो, उस पर लोगों का विश्वास नहीं या, इसे-लिए नथी सरकार बनी। यह स्थूल कारण है। उसका मुख्य कारण दूसरा है और उसीमें भारत की ताकत लियी है।

### भारत हर विचार को अपना रंग देता है

भारत हुनिया का कोई भी विचार वैद्या-का-वैद्या नहीं छेता। अपना सस्कार उस पर डाल्या है। भारत में ईसाइयत आयी, तो वह पूरोण में जाने के यहले आयी। हंसामसीह के जाने के बाद ५० साल के अंदर-जंदर ही यह यहाँ आयी। यूरोप के लोग कहते हैं कि वह यूरोप का पार्म है, परन्त वास्ता में प्रशिया का पार्म है, हिन्दुस्तान का पार्म है। यहाँ की ईसाइयत पर भारत का रंग चढ़ा है। इस्तिए देशाइयत का जो तस्त्राग यूरोप में चलता है, उससे भिन्न तस्वयता यहाँ को ईसाइयत का की तस्त्राग यूरोप में गलता है, उससे भिन्न तस्वयता यहाँ को ईसाइयत का है। इंसाइयत जब यूरोप में गली, तब वहाँ की पृष्ठपूमि एक मकार की मी जीर हिन्दुस्तान में आयी, तो यहाँ की पृष्ठपूमि दूपरे प्रकार की भी की की कि स्तर्त की स्वाह्यत आपे हैं। देश, उससी-पर्द, भागवत पार्म, बोद, जैन-विचार- और सास्व विभिन्न देशने की सहस्त्र की होट यहाँ पी।

देशई वर्ष के यहाँ आने पर केंट थामण जैसे व्यक्तियों ने मारत के पूर्व दर्शनों का, तत्वसान का अच्छा अंदा चूस ित्या और यहाँ के हिंदू धर्म ने ईसाइयत का रस चूस ित्या। इसिल्प हिन्दू-धर्म का रूप बदल गया। यह हिन्दू-सान की रही है। यह अच्छाई को चूस देता है और उसको अपना रूप देता है। कितने ही इहियन क्रिअयन हमने देखे, जो मासाहार नहीं करते। ये कहते हैं, मेम के साथ मांसाहार कैटता ही नहीं। यूरोप में भी मासाहार छोड़ने की मात चली है। परन्त यहाँ यह यिचार प्रकृतिक जीवन के स्वाल ये कर रहा है। ईसाइयों ने जो मासाहार छोड़ने की मात चली है। परन्त यहाँ वह विचार का उत्तर पर यहाँ के दर्शन का असर पड़ा है। इसिल्प में महता हूँ कि वेद, उपनिषद् वहाँ के ईसाइयों का ओल्ड देस्टामंट है। यही हालत इसलाम की हुई। जिस तरह का इसलाम यहाँ है, उससे मिन्न पर साही विचार का प्रमाय है। सुनी विचार यहाँ का हा रूप है। इसिल्प मारत का सुना साहर के इसलाम यहाँ है, उससे मन्न पर सुनी विचार वहां का हो रूप है। इसील्प मारत का इसलाम वाहर के इसलाम से सिना है।

### भारत में संवैधानिक कम्युनिज्म

हिन्दुस्तान की यह खूबी प्यान में रखी जाय, तो दिरायी देशा कि यहाँ जो कम्युनिक्स आया है, उसको भारत अपना रूप दे रहा है। समाजवाद को तो सारत ने आरमसात कर लिया है। इसिक्ट्य सारतीय समाजवाद को सिन्न है। सारत का रूप उसको मिल रहा है। यहाँ का समाजवाद अहिंसा पर जितना जोर दे रहा है, उतना यूरोप का नहीं। गापीजी के शिष्य जितना जोर्द में सारते हैं, उतने ही यहाँ के समाजवादी अहिंसा के बारे में बोलते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। वहां स्थलत कम्युनिक्स की है। यहाँ का कम्युनिक्स मारतीय कम्युनिक्स होगा। यह वैचानिक तरीके से यहाँ आया है और कम्युनिक्टों से बाहिर किया है कि जरूरत पढ़ी तो से रहकर कमा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरत पढ़े तो हम विचान ही बहुरीने। यहाँ तो बहुर हो सहता है। बोर कारी

महता कि वह प्रसादेच को हान्द्र है। विधान में बदल करने का अधिकार वैधानिक है। इस पर हम कहते हैं कि यह मारत की प्रतिमा है। भाज वह विधान की बात करता है, परन्तु देखते देखते हिन्दुस्तान का कम्युनिका ऑहिंग की भी बात करने लगेगा। यहाँ गरीभी बहुत है। कम्युनिक्टों की तीय इच्छा है कि उठका जल्दी निरस्त हो। वन तीम मायना प्रकट होती है, तब उतावलों भी रहती है। इस कारण कभी कभी हिसा आ जाती है, परन्तु भारतीय सस्कृति की छोड़कर कोई काम नहीं किया जा बहता।

#### जन-संपर्क के लिए भजन

हमने तेजगाना में देखा कि कुछ कायुनिस्ट छोगों के साथ भजन भी करते से। हमने उनसे कहा कि "आपका ईरवर पर कर विश्वास कैटा !" उन्होंने जवाव दिया: "ईरवर-मावना से तो हम मजन में हिस्सा नहीं छेते, परन्तु हमें जनता के छिए प्रेम है। यहाँ की जनता को ईरवर पर कहा है। अतः हम जन-स्वकं की हाट से ईरवर का भजन करते हैं।" मैंने कहा: "ईरवर जनता की मार्कत आपको सींच रहा है।" एक मार्ड ने हमें बताया कि "मैं जिन छोगों मं रहता हूँ, वे सब बीदों पीते हैं। मुझे बीदो पीना एसन्द नहीं है, परन्तु जन-सम्पर्क के लिए मुझे भी बीदो पीना पड़ता है। आर मैं बीदो न पीऊँ तो जनता से अच्या पड़ जाऊँगा।" ईरवर कितना भी खराब हो, परन्तु यह बीदों जितना खराब नहीं है। जन सम्पर्क के लिए बीदों पीते हैं, तो जन-सम्पर्क के लिए ईरमर का नाम नेने में क्या कुकतान है! इसीलिए यहाँ का कायुनियम मारतीय क्युनियम मारतीय क्युनियम कानेवाल है।

### केरल में हृदय-परिवर्तन का दर्शन हो

आरतीय कम्युनियम याने हृदय परियर्तन पर विश्वाव रखनेवाला कम्युनियम । इस्रिल्प केरल में हृदय-परियर्तन की प्रक्रिया चलेगी, तो दुनिया पर उसका अनर होगा। हृदय परियर्तन पर विश्वास करने के लिए हिन्दुस्तान का कम्यु निरम वैंच गया है। वे विधान में करक करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें सबकी अपने विचार पर लाना होगा। विचार प्रचार फरना होगा। यहाँ हृदय परिवर्तन का विचार है, इसलिए कालड़ी में करमुनिस्ट सरकार के एक भड़े मन्त्री ने कहा कि "प्रामदान घरछा है, वह होना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि "जमीन की मालकियत मिराने का काम सरकार नहीं कर सनती।" इस समझते हैं, यह बहुत बड़ी मानसिक तैयारी हो गयी। इस तरह कम्युनिस्ं की मानसिक तैयारी है। इसका मतल्य है कि भारत का हुर्द्य अपने दम से अपने मतले हल करेगा। किसीने हमसे कहा या कि उसने अपने यहाँ सोयागीन बोया, तो कुछ सालों के बाद उसकी भारतीय रा ( यहाँ की दाल का रूप) आया। इसमें कोई आस्वर्य नहीं। जमीन और हमा का असर होता ही है। मारत के आप्यारिमक विचार की यह वियोगता है कि वह अच्छे विचार्य की लेता है और उसको अपना रूप देता है। हम चाहते हैं, केरल में हदय परिवर्तन की प्रतिवाद की श्रीर वहाँ को स्वर्ण मसल हरी। हमी चाहते हैं, केरल में हदय परिवर्तन की प्रतिवाद की श्रीर वहाँ को सहन हर हो।

### शाति-सेना का सब स्वागत करेंने

भूमि का मतला मिलाल के तीर पर हमने उठा लिया है, परन्त असल म हमें इदय परिवर्तन की प्रक्रिया को बद्दाना है। उसका सामन है, भूदान। करना गरी है कि हिंसारमक शिंक जगर न उठे। उसके लिए शांति सेना की योजना है। शांति सेना में ऐसे सेवक होंगे, जो मानेंगे कि हमें अधिल मानव समाज की सेना करनी है। इस मिलकर मारत का दुःख निवारण करेंगे। उसन जाति, धर्म, पथ, पक्ष आदि भेद नहीं रहेगा। शांति सेना का सीनेक नित्य जनकेन करेगा और नैमिनिक के तीर पर शांति कार्य करेगा। हिसक सेना म आज भी ऐसा ही होता है। जन ल्डाई नहीं होती, तम क्षेत्रन के व्यिये करं प्रकार के काम लिये जाते हैं। पैमिन रिरोश में, रोती में या किसी किल प्रका पर उनसे सेवा की पर शांति कार्य कभी तक जो सेना सेना मार्य करती थी, वह पिशेप मीके पर शांति कार्य करेगी। ऐसी शांतिन सेना कर में रें करता! सेशलेल्स, कम्युनिल, हिन्दू, क्षिक्ष्यन, मुख्यमान हर क्षेत्र करेगा। इसी तरह शान्ति-सेना का सैनिक भी निष्पक्ष, निरपेक्ष सेवक है। उसके जरिये भूमि का मसला हल करने का प्रयत्न करेंगे।

हमारा अनुमव है कि हमारे काम में यहाँ के सब छोग दिछचस्पी छेते हैं।, सब धमों ने यह माना है कि शान्ति में ही शक्ति होती है। इसल्ए हमें आशा है कि उसका दर्शन केरल में होगा। एक प्रदेश में कोई चीज होती है, तो यह उक्क दुनिया में फैटती है। केरल के कम्युनियम का प्रमान दूसरे देश के कम्युनियम पर, पह सकता है, जैसे यहां की ईशाह्यत, इसलाम, बौद्ध आदि का प्रमान बाहर पड़ा है, क्योंकि सब धमों के लिए, सब पखों के लिए वहें भारी दर्शन की भूमिका यहाँ एसी है। उसके आधार पर हम विचार एसा कर सकते हैं, उसको मानव धमें का सर्वोत्तम रूप या कोई भी नाम दे सकते हैं। .

सर्वोदय-मंडल का कार्य ,

-ः १६ :

। वर्नोदय मंडल एक नैतिक सत्या है। इसमें अनेक संसाओं के प्रतिनिधि आ सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधि भी आ सकते हैं, जो किसी सस्या से सबद नहें। आपरथक इतना ही है कि ये हमारी जो पबिन्य निद्रा है, उसे माननेवाले हों। वृत्यरी सत्यों के सदस्य सर्वोदय मंडल के विचारों को समझन जितना हो सके, अपनी सस्या की सर्वोदय मंडल के अनुरूप बनायेंगे। अगर न बना सके, तो बांदर मंडल के सामने परंते । मंडल के सदस्य अपनी राख समाज के सामने परंते । मंडल के सदस्य अपनी राख समाज के सामने पेता कर सहते हैं। मानना वा न मानना समाज की मंजी पर है। सामना वा न मानना समाज की मंजी पर है। सामना वा न मानना समाज की मंजी कर हो। सामने वा न मानना समाज की मंजी पर है। सामना वा न मानना समाज की साम के बारे में भी वे अपना मंत ब्वन करेंगे, विकार मोज मंजी स्वादय मंडल समाज कर साम कर स्वादय साम कर साम कर स्वादय साम कर साम कर साम कर स्वादय साम कर साम क

### सर्वोदय-मंडल और संपत्तिदान

सपितदान के दाता रकम रार्च करने में सर्वोदय मडल की सलाह लेंगे। छोटे या बड़े दाता रकम स्वय खर्च नहीं कर सकते और छोटा दाता रकम अपने पास नहीं एल सकता। ऐसी परिस्थित में सर्वोदय-मडल वह जिम्मेदारी उठा सकता है। सारे प्रदेश में विश्वाल सेवा सेना और शांति केना राड़ी करना सर्वोदय मडल का मुख्य काम रहेगा। शांति सेना के सैनिक को बेतन होना चाहिए, ऐसा नहीं। वह अपने पर का खाकर भी काम कर सकता है। परन्तु अगर बैसा न होता हो, तो किर सपित दान दाता या मित्रों के अरिग इंतनम होना चाहिए। प्रामदान के गाँव में ठीक काम चले, इसके लिए सर्वोदय मडल करीश्वा करेगा, परन्तु वह स्वय वहाँ काम नहीं कर सकता। या मित्रों के अरिग इंतनम होना चाहिए। प्रामदान के गाँव में ठीक काम चले, इसके लिए सर्वोदय मडल कोशिया करेगा, परन्तु वह स्वय वहाँ काम नहीं कर सकता। या मित्रों कोर सरकारों या संस्थाओं से वहाँ काम हो सकता है, उन उन व्यक्तियों या संस्थाओं से वहाँ काम हो सकता है, उन उन व्यक्तियों से सर्वोदय मडल, तादी बोर्ड, प्राम पचायत आदि सस्थाओं के माण्यम से वहाँ काम करेगा।

#### सर्वोदय-मंडल की जिम्मेवारी

केरल के इस कोने से उस कोने तक इतनी विशाल सेवा रोना लड़ी करने की जिम्मेगरी सर्वोदय मडल पर आती है। सेवक सर्वोदय मडल से हिदायन माँगेगा, तो सर्वोदय मडल उसको देगा, किर भी सेवक स्वतन्त्र रहेगा। उसको कोई कार्य अपने क्षेत्र में खड़ा करना हो, तो वह उसकी स्वतन्त्र जिम्मेवारी होगी। सर्वोदय मडल उसके क्षेत्र की जानकारी हासिल करेगा और उसके परिणामों को जाहिर करेगा। इसके साथ ही सेवक कोई गलत काम करेगा, तो उसे यह सुभारने की भी कोशिश्व करेगा। अगर इतना गलत काम हो कि बहाँ सेवक को राजना ही उचित न होता हो, तो मडल बैसी भी अपनी राय प्रकट करेगा।

द्याति जैना का भव लोगों को भाइम न हो, यह उतका प्रथम ल्खण है। भिन्न भिन्न पार्टीवालों को भी उतका भय नहीं होना चाहिए। किर भी किसीको

मय माछम होता हो, तो उसको यह प्रतीति करानी चाहिए कि हमारी दृत्ति उससे अलित है, हम निरपेक्ष सेवा करनेवाले हैं, किसी एक पार्टी में पड़नेवाले नहीं हैं। हम तो सर्वोदय कार्य को बढ़ाने का प्रयत्न करनेवाले हैं।

# 'सर्वोदय-मंडल की कार्य-पद्धति

सर्वोदय मंडल में किसी विषय पर जो निर्णय लिये जायँगे, वे सर्वसम्मति से ही लिये जायँगे। सभा के लिए सब हाजिर रहें, यह आग्रह नहीं रहेगा। कितने लोग कम से कम हाजिर रहने चाहिए, यह सभासद ही तय करेंगे। आफ सब लोगों का परस्पर विश्वास कितना है, यह जानकर काम चलाया जायगा। समाज के लिए या सरकार के लिए कुछ विशेष विचार प्रकट करना हो, तो उस विषय की सम्मति सभा में लेनी होगी। सभा में सब न आ सकें, तो पत्र व्यवहार से मी उनकी सम्मति हे सकते हैं। सबकी सम्मति होना आवश्यक है। सर्वोदय-मंडल का कोई सदस्य किसी विचार की पसंद नहीं करता. तो वह अपना मत व्यक्त कर सकता है। अगर सिद्धात या नीति का विरोध माल्स हो, तो वहाँ कोई भी सदस्य बीटो कर सकता है। समझाने पर भी वह अपना आग्रह रखे. तो वह प्रश्न छोड़ देना होगा। जितने करने लायक काम है, उतने काम सर्वोदय-मंडल को करने हैं। परना प्रत्यक्ष कार्य के बजाय कार्य कराने की शक्ति सर्वोदय मंडल में होनी चाहिए।

## सर्वोदय-मंहल श्रीर शांति-सैनिक

प्ररन : लोक-सेवक और शांति सैनिक में पर्क क्या है रै

उत्तर: सत्याप्रही रोक्सेवक की कर्णना सीमित थी। वैसे सेवक प्यादा मिन्द्रो. यह कल्पना इमें नहीं थी। लगा या कि थोड़े से निप्पस. निर्हिस रोयफ मिल बापँगे और ये जिले बिले के नियेदक बनेंगे। अब यह कल्पना विशाल हो गयी है। शांति-सेना अन्या बात है। सेवा-सेना के ही सैनिक उसनें रहेंगे, परन्तु सत्यामही लोक सेवकों की पचिवध निष्टा के अन्याया उनको सर्थोदय-मंडल का नैतिक आदेश मानना होता । मान हो, आप शांति-सेना के रीनिक हैं। किसी एक क्षेत्र में काम भी करते हैं, परन्तु सर्वोद्य मंडल का

आदेरा मिला कि आपको दूसरे किसी क्षेत्र में जाना है, तो वह आदेश आपको व्याप्य होगा। लेकिन सेता सैनिक उसे मानने के लिए. बाप्य नहीं हो सकता। साधारणतथा शाति सैनिक अपने परिचित चेत्र में हा रहेगा, फिर भी भानों कर्नालक के सर्वोदय मडल ने आपसे पाँच सी सेवकों की मदद माँगी। उस हालन म आपको भेनना पड़ेगा और यहाँ के सर्वोदय मडल का आदेश होता है, तो जाना हो पड़ेगा। आसिर वह सेता निफाल भी हो, परन्तु जाना पड़ेगा।

यह शांति ऐना श्रार फांबिल सांबित हुई, तो हम सरकार से नहेंगे कि हमारे गाँव के लिए सुध्यवस्था के स्वयाल से बोरान करते हो, यह खर्च करने की जरूरत नहीं है। उतना हनें दे दो। सी गाँवों में चोरी, दगा, हरना नहीं होता और उससे सरकार को समाधान है, तो हम सरकार से कह समेंगे कि हमको स्टेट पुल्लि को या लक्करी सेना की जरूरत नहीं। मरन सरकार सेरिपोर्ट में यह आना चाहिए कि क्लाने २०० गाँवों के लोगों ने अपनी योजना अच्छी बना ली है और वहाँ स्टेट की कहरता नहीं। ऐसे खयाल से और उसमीर से आप काम की बोरे !

### शाति-सेना के लिए अनुशासन आवश्यक

भरन क्या शांति हेना के सैनिकों के लिए खास गावेश और कशयद आदि का भी इन्तजाम किया जा सकता है !

उत्तर धर्मसाधारण रियास में रहना है। अच्छा है। विशेष वेश आर हमारे सेवक पहनेंगे, तो जिनली सेवा करनी है, उन पर विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी। वे अनंग समन्ने जायेंगे। चैनिकों को समाज से अन्या नहीं पड़ना चाहिए। ग्रीनिक तो ऐसे होने चाहिए कि जब चाहे तब लोग उनकी सेवा की माँग नि सकोंच करना ही अच्छा है। मुख्य बात यही है कि चैनिक समाज से अन्या न पड़े। अनुसासन के प्रवाल वे फगायह कर सकते हैं। शांति धैनिकों के रिप्ट अनुसासन आवस्तक है। गाँव मं किसी पर को आग रुगति है, तो दौड़कर महुतन्ये रोग जाते हैं। परंन्तु उनकी ही भीड़ हो जाती है। आग सुझाने का ही काम व्यवस्थित किया जाय, तो थोड़े समय में ही आग बुझ सकती है। इसीलिए र्शाति सेना के लिए अनुशासन जरूरी है। वैसे ही उनको सुन्दर सुन्दर भजन आने चाहिए । मानो कहीं इमला हो रहा है, तो ये सैनिक वहाँ जाकर द्वाति से भजन गाते हैं।

हर संदरय की वीटो का हक

प्रश्न : एकमत से निर्णय छेने पर क्या हरएक व्यक्ति को वीटो का अधिकार

नहीं मिल-जायगा १ उत्तरः सर्वोदय मङ्क के सामने एक कार्य की योजना है। कोई सदस्य

उसके विरोध में है, तो ऐसी हालत में वह योजना अमल में नहीं आ सकेगी। एक व्यक्ति को,भी अपना वीटो चलाने का अधिकार है। इसीलिए यहाँ पार्टी

की या बहुमत की जरूरत नहीं है। ऐसी आपत्ति बार-बार आये, तो गाँव का कारोनार वैसे चलेगा ? क्या गाँव के पास सत्याग्रह की श्रांक नहीं है ? आपका

बहुमत होकर भी वह आपके विरोध में अनेला सहा है, क्योंकि वह मानता है कि आप जो करने जा रहे हैं, वह गल्त है, नीति के खिलाफ है। इस तरह

से सत्याग्रह की शक्ति, सरि समाज के खिलाफ जीने की शक्ति इसमें है। काकोडी (नेरल) ···सर्वोदय-मंडल के सदस्यों के बीचा ₹₹-७-<sup>\*</sup>¥;s

सन '५७ के चाद क्या ?

: 80 ±

सन् १५७ के बाद का कार्यक्रम 🥫 ١,

मरन : पाँच करोड़ एकड़ बमीन सन् '५७ के। भांत तक महीं मिली, तो

भगला वदम क्या होगा ? उत्तर : सन् १५७ के अंत तक प्रयत्न करने के बाद आगे सोचना चाहिए।

बम इम पर्वत पर चढ़ते हैं, तो मादम होता है कि रामनेवाले शिलर पर चढ़ने से हम पर्यत के शिवार पर पहुँचेंगे। परना आगे बद्दते हैं ती स्माता है,

आगे एक और शिखर है। आगे जाते हैं तो फिर माद्रम होता है और मी आगे शिखर है। यने एक एक पर्यंत चढ़ना पड़ता है। इसलिए उसको पर्यंत कहते हैं। सन् '५७ के अंत तक एक पर्यंत चढ़ बाद में आगे का सोचा नाय।

हमने उन् '५७ के अंत के पहले ही अगला कदम सोच लिया। यह सहज ही हमारे सामने आया। ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। हमने तय किया कि हम आमदान का संदेश ही पैलायेंगे। ज्यक्तिगत मालिकी छोड़ने की प्रेरणा देंगे, तो '४० करोड़ एकड़ भूमि हाम में आ जायगी। पाँच करोड़ तो उचका हिस्सा है! इसलिए कुल गाँसों का आमदान और छोग 'सहकारी पद्धित से काम चलायें, 'यह समाल कदम हमने लोगों के सामने राता। अभी तक ४०-४५ लाल एकड़ जागीन मिली है। उसमें से यह पुक्त स्वामाविक रूप से हाथ में आयी। कई लोगों की भूदान से आमदान आसान माल्यम हुआ। आमदान मिलने कमे। हवा तैयार होने लगी। व्यक्तिगत हुद्य-परिवर्तन के साथ साथ सामाविक हवा तैयार हो गयी, एक राह खुल गयी और यह एक नया दर्शन सन् '५७ के अंत के पहले ही हुआ। यह इस कार्य की सफलता का लक्षण है।

## सपस्या के बिना दर्शन नहीं

अव यह पूछा जा सकता है कि प्रामदान का काम नहीं होगा, तो क्या किया जायगा। यह सवाल पूछना आल्स्य का ल्या है। अभी-अभी जिसकी दादी हुई है, उसका पति मरेगा तो क्या किया जायगा, यह कभी पत्नी सोचवी है। हमें अदा से प्रयस्त करना है। उसके बाद ही अगला कदम प्रहेगा। यर में बैठे बैठे जिन्तन या प्यान से मस्या हल करने लगेंगे, तो विचार नहीं सुरेगा। पुराण की कथा है, परमेश्वर ने ब्रह्मरेश को आजा दी कि द्वस स्पष्टि की रचना करो। उसके पास हुनिया को बनाने का मसाला नहीं या। यह बैठ गया और सोचने लगा। एइ प्यान चितन किया। अतिर पागल बनने हगा, तब बनने तम क्या। उसके बाद उसको प्रसा। उसके प्रद मुंदर मंत्र येद में आता है: 'ऋतं च सर्य चानोदात सप्तीश्यवायत ।' प्रवल तपस्या से कहत और सर वानोदात स्वारी इसने हम मार्ग खुन गया। इसलिप्त

प्रवल तपस्या के बिना कार्य नहीं होगा। पर्वत के नीचे राहे हैं और चर्चा चल रही है कि पर्वत के ऊपर से कैसा दीरोगा! नीचे से हो ऑख फाइ-फाइकर र देख रहे हैं। सामने तो पेड़ ही पेड़ दीखते हैं। ऊपर जायेंगे, तमी न पर्वत के ऊपर का दृदय दीरोगा! भूदान के बाद का कदम तो पहले ही मिल गया है।

## स्वप्न की बीमारी की दवा : जागना

प्रश्न : आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की हाल्य में अपने देश की नाजनीति में दर्लो का होना आवस्थक है !

उत्तर: एक मनुष्य घोषा हुआ था। उपने स्वप्त देखा। स्वप्त मे ही उसको बीमारी हुई। वह शीपम, डॉक्टर का इत्तजाम करने की तैमारी में छमा। परिणामतः स्वप्त जंदा हो गया। इसके बर्डे अगर वह जाग वाता, तो ख़्त्र खतम और वीमारी मी खतम। वाम क्वन में नहीं है। वह जागता है। और जो सब रच्च में हैं, बाबा उनको जमाने की कोश्राय करता है। स्वप्त को वितनी जारी पहचानोंगे, उतनी खली धीमारी दूर होगी। जब तक स्वप्त को नहीं पहचानोंगे, उतनी खली धीमारी दूर होगी। जब तक स्वप्त को नहीं पहचानोंगे, तब तक पार्टी से मुक्ति मही है। हम कहते हैं जितना जल्दी हो छके, उतनी जल्दी पहचानों। अमेजी में कहावत है 'यू मे ऐक्ट खहक फूळ, वट झाट धिक, हाइक फूळ, वो आपको मृश्य के समान वर्षीय करना है तो करो, परन्तु मृश्य के समान घोचो मत। पर मत घोचो कि पार्टी से मछ है। विचार समझने पर उछ पर अमळ होगा। दलिय राजनीति से जितने जल्दी देश मुक्त होगा, उतने लल्दी वह मुखी होगा।

बब तक यह पार्टी प्रया भीजूद है, तब तक कुछ छोग ऐसे चाहिए, को सब पार्टियों से भिन्न रहें। ऐसा माना बाता है कि बिरोधी पार्टी छुपारक होती है, परन्तु वह पूर्ण रूप से सुधारक नहीं होती। वह भी सत्ता चाहती है। दोनों के मन में द्रेय, मत्तर होता है। इसिक्ट पार्टियों से अलग ऐसा एक समूद चाहिए, जिसका दोनों पार्टियों पर नैतिक प्रमाव हो।

क्वीलांडी ( केरल )

₹-७-\*१७

# शान्ति-सेना के लिए सम्मतिदान

# सरकार पर सारा दारोमदार

देश का कारोगार, देश की रक्षा आदि सारे काम आज सरकार करती है। यह सरकार किसी-न-किसी पक्ष की होती है। पाँच साल के बाद उसकी बदल सकते हैं। फ्रांस जैसे देश में तो सरकार बन ही नहीं पाती। वहाँ ४-५ महीने में ही सरकार बदलती है। इसका कुछ अनुभव आपको इस प्रदेश ( केरल ) में आया है। जैसे जैसे दलगत राजनीति बढ़ेगी, बैसे बैसे आपका अनुभव बढ़ेगा । अनेक पार्टियाँ खड़ी होती हैं, एक के सिद्धान्त से दूसरे के सिद्धान्त की टक्कर होती है और परिणाम यह आता है कि होगी में सगड़े पैदी होते हैं। उस हालत में लोग कभी इस पार्टी की जुनते हैं, कभी उस पार्टी को चुनते हैं। कभी यह भी होता है कि जिसके हाथ में सेना हो, यह 'सत्ता लें दिता है। सेना का कमांडर-इन-चीफ़ लोकप्रिय है, मन्त्रि-मंडल कंप्रजीर है, लोगों में दलीय राजनीति के झगड़े हैं, तो वह अपने 'हाथ में सत्ता है होता है, जैसा मिस्त में नासिर ने किया। होकंशाही में कोई हिटलर भी सामने आ सकता है। कभी किसीका जादू चल जाय, तो बार-बार लोग उसीको चुनते हैं। प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट चार दशी चुनकर आये। वे मरते नहीं तो पाँचवी बार भी चुनकर आते; क्योंकि उनका जादू चल गया था। इंसलिए दलीय राजनीति के जरिये जो छोक-रक्षा होती है, वह भ्रांमात्मक है। लोग अनाथ ही रह जाते हैं। अपनी रक्षा हम स्थम कर सकते हैं, यह हिम्मत उनमें नहीं आती ।

## मालिक स्वयं कुछ नहीं करता 🦯

''हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, हम न्याय नहीं दे सकते, हम अपना कारोबार नहीं देख सकते, जो भी कुछ करना है, वह सन हमारे प्रतिनिधि करेंगे", यह भी कोई धात है। इस माल्कि ई और प्रतिनिधि इसारे नौकर हैं। स्या नौकर ही सब कुछ कर सकते हैं, मैं स्वयं कुछ कर नहीं सकता ! मुझे प्यास लगी है, लेकिन में पानी नहीं पीता। नौकर वहाँ नहीं होगा, तो १५ मिनट ठटकाँगा। वह आयेगा, मुझे पानी देगा और मैं पीकेंगा। वह ऐसे ही बार बार देरी करेगा, तो उसको निमालकर दूसरा नौकर रार दूंगा, स्वोंकि में माल्कि हूँ, पानी पीने की ताकत मुझमें नहीं है—स्या यह ठीक है।

हम फेरल नाममात्र के मालिक हैं, वास्तव में गुलाम हैं। जैते दिद्र लड़की का नाम लक्ष्मी और बेवकूत लड़की का नाम सरस्वती, विद्या, वैदो हो डेमॉक्रेसी के नाम पर जनवा अपने नौकर सुनती है, अपने हायों से पानी पोने का अधिकार उसको नहीं है। लोग स्वयं उठ सहे नहीं हो सकते, मन्त्रे के पास नहीं जा एकते, टक्कन नहीं हम सकते, लोग मन्द्रे में नहीं सल एकते, पानी नहीं निकाल एकते और यह पी नहीं सकते! नौकर की राह देखेंने, यह जायेगा और पानी देगा! यह हाल्य कुछ देशों की ही नहीं, कुल दुनिया की है।

#### जनता स्वयं कारोबार चलाये

हम चाहते हैं कि आपके प्रतिनिधि भोड़ा काम करें, परन्तु आपकी रखा, आपका कारोत्रार आप स्वयं करें । स्वयं आपकी सत्ता, लोगों की सत्ता हम चाहते हैं। उनके साम आपके प्रतिनिधि भी रहें। ऐसे भी कुछ काम होते हैं, जो कुछ देवा को बोहते हैं, तो बैठे काम वे करें। परन्तु हमारे गाँव का कारो-शार हम चलायें। हम न्याय दें, तालीम की योजना करें, नसीन का बँटवारा करें और सर मिल्कर काम करें। आज यह सारा दिल्लीयाले करते हैं। आप स्वयमेव यह करने लगेंगे, तो आपको बुद्धि का विकास होगा, आपकी ताकत बदेगी और आपका अपने प्रतिनिधियों पर केंद्रश्च रहेगा।

### नाममात्र की डेमॉकेसी

आज क्या हाळत है ? आप अपना कारोजार चळाते नहीं और चला सकते हैं, ऐसा विश्वास भी नहीं है । इसी कारण नीकरों पर आपकी सत्ता नहीं । ६६

बेते ने मुक्त बादबाह और उसका प्रवान विद्यान् ! नाममात्र का वाहबाह गुलाम होकर बेठवा है। हिन्दुस्तान की जो डेमॉक्सरी है, उसकी हालत इसी वाहबाह मी सी है। इसीलिए सारे देश का दारोमदार, उसका उद्धार करना या हुवाना, चन्द लोगों के हाथ में है। देश की बात हम छोड़ दें, कुल दुनिया को आग लगाने की ताकत भी अब चन्द लोगों के हाथ में आपी है। उनकी मति निगइते ही सारी दुनिया में आगा लग सकती है। इस तरह हमने डेमिकेंसी के नाम पर सारी सचा चन्द लोगों के हाथ में दी है। कासुनिस्ट डेमॉकेंसी के आगे बढ़कर डिक्टेटरशिय की बात करते हैं। वहाँ डेमॉकेंसी ही डिक्टेटर खैरी बनी, तो डिक्टेटरशिय और क्या होगी ! वे अपनी सचा खुडम से चलाना चाहते हैं, तो ये बेटर वास्त हैं। चाहांटिस्ट हाथ में आये तर सरीदते हैं या खाइटिस्ट के बिरोय सारीदते हैं। चाहांटिस्ट हाथ में आये, तो राम बाम बनाया। जापान बढ़त बोर करता था, तो डाल दिया हिरोशिमा पर। इससे सो शुद्ध का रग ही पर गया। आप वित्व किसीके हाथ में खाइटिस्ट हैं, सेना है, मिल्टरी हैं, विद्यान हैं, वह कुशब्दापूर्वक बनता की स्वा अपने हाथ में स्व सकता है।

### जनता के सिर पर सत्ता का बोझ

यह सारा प्राचीन काल से चलता आ रहा है। यह देमाँ केसी कम्युनियम के नाम से भी चलती है। कम्युनिस्ट कहते हैं कि आखिर में सत्ता खतम होगी। परन्त तब तक सत्ता को मजबूत रहना चाहिए। याने 'विवर्टटरियाए' रोकडू और 'विदर अये' उचार। बिलकुल पुराणकारों की ही बात कहते हैं थे। 'यहाँ हु रा भोगो, खूत तपस्या करो, बाद में आपको स्थर्ग मिलेगा!' वैसे ही ये लोग कहते हैं, भविष्य में 'देट जिल बिदर अये'। पता नहीं, आधिर में याने कन है हमारे मरने के बाद हो, तो चला लगा है जब तक लाप जीवत हैं, तब तक यह परवर्ष कररो। किर तो स्वतन्त्र हो ही जाओंगे। में मही मेम मिलेगा, तेना नहीं हैंगी, हरएक मनुष्य कर्तव्य प्रायण होगा, खूत उत्पादन चरेगा, यह सारा पुराण ही है। पुराण में कहते हैं न— 'वृतकुष्या, मयुकुष्या'—भी की नहीं पहेंगी, शहर की नहीं पहेंगी। परन्त आज तो गाय का दूस भी नहीं। पी देखने को नहीं बहेंगी। परन्त आज तो गाय का दूस भी नहीं। पी देखने को नहीं

मिलना, दालदा हो दालदा है। स्टेट के जितने मकार हैं, राजयता, लोक्खा, वेलक्षे प्रस्त स्टेट, कम्युनियम—सारे-के-सारे यही सोचते हैं कि लोगों पर अपनी सत्ता वेषी चले। हरएक की मापा अलग-अरगा है, परन्तु अर्थ एक ही है। वे कहते हैं: आप काम नहीं कर सकते, हम ही आपके लिए काम करेंगे। हम आपके मीजर हैं, आपके प्रतिनिधि हैं और आपका सिर आपका स्वाप्त से स्वाप्त मामति से हम यह पत्यर नाई होगा, इसके बरले स्वाप्त हों।

### सर्वोदय-मंडल की भूमिका

शाति-सेना, सर्वोदय, मामदान इन सकता भावाय यही है कि आपको अपदा-कारोबाद अपदी हाथ में ठेना है। आज तो इस पार्टी बनाकर अपने पर सता जाद ठेने हैं, खुद कुछ नहीं करते। इमें पार्टियों से मुक्त होना है। यहाँ इस काम के छिए सर्वोदय-समाज बना देंगे, ऐसा पार्टीयाछे ही करते हैं। पर सर्वोदय-मंडल कहेगा, आपको ही बनाना है। मानान ने गीता में करते हैं। पर सर्वोदय-मंडल कहेगा, आपको ही बनाना है। मानान ने गीता में करते हैं। एस सर्वोदय-मंडल कहेंगा, अपको हो करना हो। इसीलिए सर्वोदय-मंडलगाठे कहेंगे। यह आप कर सकते हैं, आपको ही करना है। इस आपको मदद दे सकते हैं, वर्षा करते कुछ स्वत्य हो साही हो हो हो हो हिए स सर्पात-दान ठेते हैं। इस करने हाथ में नहीं छेने। दाता ही राम सर्व करना है। अगर वह नहीं कर सकता, तो प्रतिनिध के तीर पर सर्वोदय-मंडल करेंगा, परन्तु कोशिश वह रहेंगी कि दाता ही रामें कड़ करेगा, परन्तु कोशिश वह रहेंगी कि दाता ही उसे राम्बे करी।

### सरकार को सबकी सम्मति हासिछ है

सरकार सेना रखती है। उपके पीछे आपकी सम्मति होती है। आपमें से हरएक ने उसके लिए मदद दी है। मान लीजिये, दो सी टाई सी करोड़ का रार्च सेना पर होता है, तो आप सन यह दे रहे हैं। छोटा लड़का भी दे रहा है, क्योंकि वह कपड़ा पहनता है, तो कपड़े पर टैक्स लगता है। पोस्ट-कार्ड लिखता है, तो उस पर टैक्स लगता है। ट्रेन में भी बैठता है, तो उस पर मी टैक्स लगता है। आप सब टैक्स दे रहे हैं। टैक्स साने आपकी सम्मति। सरकार चाहे लो भी करें, उसको आपकी सम्मति है। सरकार सेना रखती है, तो उसके लिए भी आपकी सम्मति है। इस तरह सब लोगों की सम्मति ही एक शक्ति है।

#### शांति-सेना के लिए घर-घर से सम्मति-दान

हम चारते हैं, गाँव गाँव के लोग अपने लिए शांति सेना' तैशार करें । निजय-सेवा करने के लिए सेवा-सेना होगी, परन्तु रक्षण करने के लिए वहीं शांति-सेना बनेगी। शांति-सेना की ताकत रहेगी सब लोगों की समाति। ताक्त तव तक नहीं सेनेगी; जब तक आप सबकी समाति उसकों नहीं मिलती। इसलिए हम चाहते हैं कि हर पर से 'समाति-रान' मिले। शांति-सेना का कार्य पर्वत सन से चलेगा, परन्तु उसकी ताकृत सनेगी समाति-रान हो। गोंवर्षन पर्वत से चलेगा, परन्तु उसकी ताकृत सनेगी समाति-रान हो। गोंवर्षन पर्वत से चलेगा, परन्तु उसकी ताकृत सनेगी। इसलिए गोंकुल के घन्चे-यूदे, माई-बहन सबने मिलकर गोंवर्षन की उठाया। किर मगवान् ने अपनी एक उँगडी लगायी। इसलिए गोंकुल के घन्चे-यूदे, माई-बहन सबने मिलकर गोंवर्षन की उठाया। किर मगवान् ने अपनी एक उँगडी लगायी। इसला स्वने मिलकर गोंवर्षन की उठाया। किर मगवान् ने अपनी एक उँगडी

### हर घर से एक गुंडी

शांति सेना की ताकत बढ़नी चाहिए । उसके िष्ण आपको हर पर में जितने होग की, उनकी तरक से सम्मतिन्दान के तीर पर कुछ देना होगा । संवर्तिन्दान तो प्रत्यक्त, साखात् मदर है, परन्तु अब हमने मुझाया है कि पैसे के बर्दे अम हो । हर महीने में वाँच मनुष्य के पर से सत की एक गुंडी मिलनी चाहिए । उसकी कीमत २० नमें पैसे होगी । हम पैसे नहीं चाहते, भीत उने पैसे का अम चाहते हैं । आगर यह बात होगी, तो बहुत वहीं कांति होगी । यर पर में उत्पादन होने हमेगा । बहुत और भीमार भी एक गुंडी है सतता है। इस तरह होगा, तो हर पर से उम्मति मिलनी । एक गुंडी से साति होगा भी भीई बहुत बही मदद नहीं मिलेगी, ज्यादा मदद मिलेगी संपत्तिन्दान से, परन्तु ताबत मिलनी सम्मति सात्री सम्मति सात्री सात्री सम्मति सात्री सम्मति सात्री सम्मति सात्री सम्मति सात्री सम्मति सात्री सम्मति सात्री सात्री समित सात्री सात्री समित सात्री सात्री समित सात्री सात्री सात्री समित सात्री सात्री समित सात्री सा

तेरवतुक्टबु (केरल )

25-6-120

## रुढ़ाई और श्वान्ति-सेना

## छड़ाई के कारणी का निर्मूछन

प्रश्न : व्हाई के समय शांति सेना सशस्त्र सेना के सामने क्या करेगी ? उत्तर: रोज ल्डाई नहीं होती या रोज झगड़े भी नहीं होते। फिर भी शांति-सेना को रोज २४ घटे काम करना होगा । वह सेना होगी हमेशा के लिए, पर विशेष प्रसंग में वह शांति सेना का काम करेगी। इसलिए एक कायम की रेवा-सेना लोग खड़ी करेंगे। परिणामस्वरूप देश की सेवा होगी। वह गरीवों को मदद देगी, अनीरो के सामने गरीबों का दु:ख प्रकट करेगी, उनकी सहानुभूति हासिल करेगी, जमीन की मालकियत मिटाने की कोशिश करेगी, बीमारी की सेवा करेगी. गाँव का उत्पादन बढाने की कीशिश करेगी और तालीम की योजना करेगी। इस तरह शांति रोना गाँव की सेवा करेगी, तो गाँव में अशांति नहीं होगी । याने अशाति के जो भी कारण हैं, उनका निर्मूलन करना शाति रोना का काम होगा । विषमता, निष्टुरता, मालंकियत की भावना, मेरा तेरा, ऊँच नीचता, जातिमेद. धर्मभेद और उनके झगड़े-ये सब अशादि के लिए भारण हैं। कुछ आर्थिक. कुछ सामाजिक और कुछ धार्मिक भी कारण होते हैं। परन्तु आजकल इनमें एक 'पार्टी पॉलिटिक्स' भी दाखिल हो गया है। यह इन कारणों का निर्मुलन कर देश की समस्या शांति से इल करेगी। परिणाम यह होगा कि देश की चित्त-गृद्धि होगी और आपष्ठ में स्नेहमाव बढ़ेगा । उस हालत में सरकार का भी फौन पर पहुत च्यादा एउन् नहीं होगा। आन्तरिक व्यवस्था के लिए भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा । देश की नैतिक शक्ति बढ़ेगी, फलतः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका प्रभाव बढेगा ।

अभी एछ० आर० छी० के भामले में वर्न्ड भे दंगे हुए । सरकार ने गोटियाँ व्हार्यी । सैकड़ों छोग मारे गये । दमेवाली ने भी बहुत हुरे लाम किये । नायदा कुछ नहीं हुआ, छेकिन हिंदुस्तान की बेइज्जत सारी दुनिया में हुई। दुनियाबाले फट्ने टंगे कि ये लोग शांति की वात करते हैं, परन्तु इनके अंदर ही दंगे होते हैं और गोलियाँ चलती हैं। ऐसी घटनाओं से देश की ताकत पटती है। शांति तेना के सैनिक हमेशा सेवा करते रहेंगे और अशांति के बो भी कारण हैं, उनका मंगूटन करेंगे। इट कारण बनता के हृदय में उनके लिए प्रेम रहेगा। बहाँ में पूर्वण होंगा, इटाँ प्रेम के कारण शांति होंगी। अगर सोम ज्यादा हुआ, तो शांति-सैनिक स्थनना बलियान भी देगा। इस तरह की सेना सनेगी, तो वह सुक्र की रोकेगी।

#### शांति-सेना का शख : सेवा

शांति नेना लड़ाई के मौके पर नया करेगी ? आक्रमणकारियों के हाथों में तो वयूकें रहेंगी, परन्तु शान्ति नैनिकों के हाथ में नया ? क्या इनके चेहरे देखकर शत्रु माग जायगा ? इनके हाथ में भी शक्त चाहिए । वह शक्त कीन शा होगा ? उनके जो सेवा होगी, वही उनका शत्रु होगा । इरिलिए अगर सैनिक सेवाविहीं रहते हैं, तो वे शक्तविहींन वन आते हैं । आशुक्र रहित हैन्य केकार है । शाति-सेवा आशुक्र रहित नहीं रहेगी । वह बहुत तीक्ष्ण शक्तवारी रहेगी । प्रेम से निरंतर सेवा करती रहेगी, तो देश और परदेश में उसकी इन्जत बढ़ेगी।

आज दुनिया में नया चल रहा है, जरा होचो । दुनिया का विचेक जामत हुआ है। असी आपने देखा कि ब्रिटेन ने मिख पर हमला किया। दुनिया के तरे अध्यक्षारों में उसके विवद्ध अभिमाय प्रकट हुए। इन्हेंड की जनता मी विरोध में एउदी हुई। आखिर कुतालता से ब्रिटेन को अधना करम वापण लेना पड़ा, क्योंकि दुनिया की नीलक भावना का प्रस्त सहा हो गया है! अजा कोई भी देख किती देश पर एकदम हमला नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया भी नीलक भावना चारा उठी है। इस हालत में निक देख में शांदि सेना है, उस देख में अंदर से समाधान होगा और उसकी नैतिक शांका बढ़ी होशी।

#### थोड़ा छेते हैं ?

परन : बड़े बड़े जमीन-मालिक और पैछेवाले अपना बहुत थोड़ा-सा हिस्सा देते हैं । इससे परन इल सेंसे होता ! उत्तर : बड़े लोग मी बमीन देते हैं, परन्तु थोड़ी देते हैं। बात ऐसी है कि बच्चा पहले बोलता नहीं। बाद मे पापा, बाबा, मामा, माता बोलने लगता है। माता पिता को आनंद होता है और वे कुन्दृहल से सुनते हैं। यह गहीं पहते वह बहु क्या करता है। है ज्ञास्पान क्यों नहीं देता है हसी तरह पीखते सीखते प्रति तह एक बड़ा पक्ता बन बाता है। हसी तरह में कहता हूँ। बरा आदत तो होने हो। आज तक हायों को छीनने की ही आदत पड़ी थी, अब चीरे-चीरे देने की आदत पड़ रही है। पहले हम थोड़ा हिस्सा माँगते थे, परंतु अब तो सर्वंदव समर्पण करने की बात चली है। अब मालकियत विसर्वंन की ही बात है। लेकिन इसके लिए कुछ चैर्य रखना पड़ेगा। सब लोगों में उत्साह आना चाहिए। साहित्यिक यह विचार समझकर इस पर ग्रंथ दिखीं। किर सम मन संस्कर करें। यह संकल्प वाणी में प्रकट होगा और बाद में उसके अनुकूल इति होगी।

#### जीवन-दानी की परिभाषा

प्रश्त : बीवनदान का मतस्य क्या है ! जीवनदानों कीन है !

उत्तर : आजकर हम किसीको जीवनदान देने के लिए नहीं कहते । अब
तो हम कहते हैं कि आप अपना ज्यादान्ते-प्यादा समय इस काम के लिए दे दो ।
किर आपको ज़समें रस माद्यम होगा, आप भक्त वन जायेंगे । मक्तों को मित के
बिना कुछ सुझता नहीं, वैते ही सामाजिक कार्य करनेवाले को समाजन्त्रेचा के
बिना कुछ सुझता नहीं । आपने बाता को देखा होगा, उसको दूखरा कुछ भी सुझता
नहीं। एक ही काम में सतत लगा है। इसी तरह आपका जीवन पूर्णतया तन्मय
हो जायगा। कार्या, वाचा, मन से इसी काम में लगे रहेंगे। महाभारत में व्यास
मगवान ने लिखा है:

सर्वेषां यः सुद्धत् नित्यं सर्वेषां यो हिते स्तः। कर्मणा मनसा वाचा स धर्मं येद नेतरः॥

--- 'कमणा, मनसा, वाचा शो समका सुद्धद् है और को सबके हित में रत है, उसीने धर्म समका !" वही है जीवनदानी ।

किसने जीवनदान दिया और कीन जीवनदानी है, यह मरने बाद तय होगा। बाबा जीवनदानी है या नहीं, यह अभी पता नहीं चलेगा। अभी तो बाबा जीवनदानी है या नहीं, यह अभी पता नहीं चलेगा। अभी तो बाबा जीवित है। आमे उसकी मित बदल जाय, तो वह मोमपरावण वन सकता है। इसिएए उसको मरने दो और उसकी परीक्षा करो। आप यह भी वहाँगे कि उसने बहुत सेवा की। अब यक गया बेचारा और आप उसकी धामा करेंगे। परन्तु उसकी मीटिंग हर्ग में होगी। वहाँ कमीशन विद्यान जायगा और तय किया जायगा, तभी जीवनदानी पद मिलेगा। इसीलिए जीवनदान वा निर्णय जब तक मनुष्य जीवित है, तब तक नहीं होता।

पेरावरा (केरल) २७-७-'४७

चार प्रश्न, चार उत्तर

: २० :

प्रस्त भूदान आदोलन के भविष्य के बारे में आप क्या कह सकते हैं ?

उत्तर: हमारी भविष्यवाणों है कि अगर आप सब काम में लग काते हैं,
तो एक वर्ष में भूमि का भरूबा हुळ हो जायगा। अगर आप काम में नहीं ठमेंगे,
तों लातों वर्षों में भी नहीं बनेगा। आपकी आत्मा में बात्ति है। आत्मा से बो सकत्य होता है, वह सफ्छ ही होता है। यही आत्मा का स्वरूप है: 'सत्य-काम सम्पर्धकल्य ।' आप सकत्य करते हैं कि मालकियत मिटनी चाहिए, प्रामराख्य की खापना होनी चाहिए, तो इसी वर्ष में यह होगा। अगर वह सकत्य करते हैं कि मालकियत नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई-इसाई करने हैं तो पैने होगा! जो सकत्य करते हैं तो मुख्यक होगा।

प्रश्त : विस्मिल्ला और ॐ में क्या फरफ है!

उत्तर : 'विसिल्ला' यद में तीन सान्द हैं: बि, अस्मि और अवला, याने
अला के नाम थे। अोम याने परमेश्वर का नाम । जिनने भी अच्छे काम ग्रह
करते होते हैं, उज्जा एकत्य कर आरम होता है। इस्सिए जिनने भी अच्छे
और धार्मिक कार्य करने होते हैं, उन्हें हिंदू ॐ से प्रारम करते हैं और

सुखल्मान जिरिमल्ला से। ॐ और जिरिमल्ला दोनों निराधारवाचक दान्द हैं। ईरबर के अलावा इतलाम में अनेक मलक, परिस्ते और बिंदुओं में असंख्य देवी-देवता होते हैं। वे ईरजर की जगह नहीं ले सकते। इसलिए ईरबर और अल्ला होनों एक हैं। एक ही निराधार ईरजर के लिए कहे गये वे हान्द हैं। ईरजर को संख्या में ॐ कहते हैं और अपनी में अल्ला। दोनों एक ही हैं। यह हम समझते नहीं, इसलिए हमें लगता है कि ये दोनों अल्य अल्य प्रंय हैं। वास्तर में दोनों का रहस्य एक ही हैं।

प्रश्न : आप भगवद्गीता और कुरान की तुल्ना कर सकते हैं !

उत्तर: हमारे लिए यह तो बहुत आसान बात है। गीता का सार एक वाक्य में है। "मानेकं राग्यं मत"—एक परमेश्वर की शरण आ। ठीक यही सार कुरान में कहा गया है। कुरान में इस्तरानरूपी धर्म बतावादी है। इस्तरान से इसर की शरण आना। इसर शहर शहर में स्वय्म धातु है। उसका अर्थ है शरण जाना। इसर की हो। सार प्राची शाति। इस्तराम शब्द वती है। सार प्राची शाति। इस्तराम शब्द वती पर से जना है। इस्ताम याने परमेश्वर की शरण जाना। परमेश्वर को शरण जाता। वाति मिलेगी। यह गीता में एक इल्लेक में कहा है। "तमेब सार्य गच्छ सार्य में मोने मारता!"—हे अर्जुन, तु सर्वभाव से परमेश्वर को शरण जा। इस्ता परिणाम क्या होगा! "तम्यसारत पर्रा शार्ति स्थानं मास्त्या!"—वी उसकी हुगा से द्वासारत पर्रा शार्ति स्थानं मास्त्या हो सारवतम गी—तो उसकी हुगा से द्वासारत पर्रा शार्ति स्थानं मास्त्या शारवतम गी—तो उसकी हुगा से द्वासारत पर्रा शार्ति स्थानं मास्त्या शारवतम गी—तो उसकी हुगा से द्वासारत पर्रा शार्ति स्थानं मास्त्या शारवतम गी—तो उसकी हुगा से द्वासारत पर्रा शार्ति स्थानं मास्त्या शारवतम गी—तो उसकी हुगा से द्वासारत पर्रा शार्ति स्थानं मास्त्या शारवतम गी—तो उसकी हुगा से द्वासारत पर्रा हो मिलेगी।

इस तरह राएणता और शांति, ये दो चीजें एक ही इलोक में गीता में हैं और वही कुरात में, 'इसलाम' इस एक शब्द में हैं। जो ईश्वर की धरण आयेगा, यह सकार्य करता रहेगा, यह सवाचार करेगा। भक्ति में साथ वहाचार होगा ही चाहिए। यह गीता की घ्यति है। कुरात में भी कहा है— 'खब् ख़जीन धामत् व धमीकुस स्वाचीहाती।' जो इंश्वर पर ईमान स्वाचे और तेक काम करते हैं। अंध मुस्तकाम की व्याच्या है। ईंश्वर पर विश्वात रुतो, परोपकार में लगे रही। सारा मार परमेश्वर पर छोड़ हो। किसीकी आसर्ति मत रखो। यही गीता और यही कुरात के उपदेश हैं।

Вœ

अञ्चल फलाम आजार ने कुरान पर एक गुंदर किताव उर्दू में लियी है। यह फिलाव अभी पूरी नहीं हुई, कुछ दिस्सा वाकी है। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने हसलाम को अच्छी तरह समझाया है। हमने अभी जो बताया है, उसी तरह यहाँ कहा गया है।

## पूँजीवाद की प्रतिक्रिया साम्यवाद

प्रस्त : मुझे त्याता है कि भारतीय सस्मृति के रिजलक कम्युनिवम खड़ा है। आपकी क्या राय है ?

उत्तर: कम्युनिज्म क्या है ! कम्युनिज्म यूरोप की परिस्थिति में से पैदा हुआ है । यूरोप में पूँजीयाद का जोर था । वहाँ बड़े बड़े कारपाने, बड़े-बड़े शहर बनाये गये । दुनियाभर की सपत्ति इकडा होती थी । फिर मालिक और मजदूरी मै झगड़ा हुआ। मालिक मजदूरों को ऊपर उठने नहीं देते थे। उसीके प्रतिक्रियारूप कम्युनिकम पैदा हुआ। याने वह स्वयं पूर्ण विचार नहीं है। बो प्रतिकियारूप विचार होता है, वह बदलता रहता है। सोशल्डिम भी स्वतंत्र विचार नहीं है। एक है प्रतिक्रिया पूँजीवाद की, तो दूसरी है व्यक्तिवाद की। दोनों प्रतिक्रियारूप पैदा हुए, इसलिए उनमें पूर्ण दर्शन भी नहीं है। एक में है 'व्यक्ति विरुद्ध समाज' और दूसरे में है 'पूँजी विरुद्ध अमशक्ति' । वास्तव में दोनी में विरोध होने की जरूरत नहीं थी। वे विरोध मिट सकते थे। व्यक्ति समाज का ही अंश है । अगर समाज का दित व्यक्ति नहीं सोचेगा, तो व्यक्ति का भी उससे दित नहीं होगा। व्यक्ति का विकास नहीं हुआ, तो समाज का भी विकास नहीं होगा। इस तरह व्यक्ति और समाज दोनों एक-दूसरे पर आधार रखते हैं। जैसे ताना और बाना दोनों ओतप्रोत होते हैं, वैसे ही समाज और व्यक्ति का संबंध है। ताने और बाने का स्वार्थ एक-दूसरे के विरोध में नहीं होता। इसी तरह ध्यक्ति और समाज का स्वार्थ वास्तव में भिन्न नहीं है।

पूँजी और श्रम दोनों का बिरोध बताया जाता है। परन्तु पूँजी याने क्या है जो श्रम भूतकाल में हो जुका, यह पूँजी बनी और जो श्रम आज करते हैं, यह श्रम है। कल के श्रम का आज के श्रम के साथ बिरोध नहीं हो सकता। हमने जो श्रम भूतकाल में कर राता है, वह चंद लोगों के हाथ में पैसे के रूप में शाया ! सूरोप में पेन्द्रीकरण होता गया ! ह्मीलिय हागहा करके यह पूँजी छीनने और श्रमशक्ति को ऊपर उठाने का वाद शाया ! क्युनित्म मारत में पैदा नहीं हुआ ! वह यूरोप में यहाँ की परिखिति के कारण पैदा हुआ ! परन्तु हुनिया में कहीं भी कोई बाद पैदा होता है, तो वह सारी हुनिया में लागू होता है ! हसलिए वह मारत में भी शाया !

ये वाद प्रतिक्रियारूप में होने के कारण बदलते रहते हैं। समाजवाद के भी क्तिने प्रकार हुए हैं। हिन्दुस्तान में भी समाजवाद होने जा रहा है। उसका एक अलग प्रकार है। उससे पूँजीवाले भी हरते नहीं। उनको आखासन मिला है कि तुम्हारा 'प्राइवेट सेक्टर' जैसा-का-तैसा रहेगा । इस तरह समाजवाद का क्या रूप होगा, भगवान् ही बाने ! हिटलर मी अपने को समाजवादी कहता था। आजकल समाजवाद 'कल्याणकारी राज्य' का रूप ले रहा है। याने समाज की उन्नति करना ही समाजवाद का रूप होने जा रहा है। इस प्रकार सोदाल्टिम जगह जगह बदल रहा है। यही हालत कम्युनिच्म की है। मार्क्स की पुस्तक में जो कम्युनियम है, यह रूस में नहीं है। लेनिन और स्यालिन की नीतियों में फरक था। अत्र तो वहाँ विश्वशाति और 'सह-अस्तित्व' की बात चळ रही है। इस नीति में बाधा डालनेवाले कुछ साथियों को भी हटाया गया है। चीन में दूसरे ही प्रकार का कम्युनियम है। भारत में जो कम्युनियम है, वह तो सबिधान के अन्दर रहकर काम करने जा रहा है। इस प्रकार कम्युनिस्म बदलता ही है। इसलिए कभी हिन्तुस्तान की सस्कृति में भी वह शामित्र हो सकता है।

### हमारा घट-घटवासी ई३वर

तेल्याना में इमने देखा है कि कम्युनिस्ट भगवान् के मजन में शामिल होते थे। इमने पूछा: "पूँजीवाद छे भी ज्वादा झगड़ा छम्हारा मगवान् से है, तो तुम लोग भजन में कैंछे शामिल हो ?" कहने लगे: "इम जन-सपर्क के लिए यह करते हैं।" इमने कहा: "जन-सपर्क के लिए भन्नन करते हो, ठीक है। परन्त चह सिर पर नैठ जायगा, बहा एतरनाक है 1" साराबा, इंक्बर के लिए उनका भास हुआ है कि ईक्बर का नाम लेने वाले पूँजीवादी राज्य चाहते हैं। उनका गुस्सा है पूँजीवाद पर, परन्तु वर उताय जाता दे ईक्बर पर। लेकिन वहाँ का ईक्बर एक कोने में रहनेवाला, एरीरनेकें नारी है। वह तो अक देवादा है, परनेक इसीर में रहता है। ऐसे सिंद उपाय का सारा में रहता है। ऐसे सिंद उपाय का माने लोंगे।

आज जो अपने को आरितक फहलते हैं, ये भी क्या करते हैं है हुउ बोलते हैं, दूवरों को उगते हैं, राय माल्कि बनते हैं। याने वे खुद ईश्वर के घार जनते हैं। हम उम्मीद है कि हिन्दुस्तान में कम्युनिन्म घोरे घोरे सर्जोदय की तरफ खायेगा। परन्तु उतके लिए सिर्फ एक बात भी जरूरत है। जो हम आरिक क्लावेत हैं, वे अपनी माल्कियत मिटायें। आरितक याने ईश्वर को मानने बाले ! ईश्वर कोन हैं। यह सालिक है। अगर हम माल्कि बनते हैं, तो ईश्वर का ही स्थान ठेते हैं। यह तो मास्तिकता है, यह आरितकता रातनी चाहिए। यही आरितकता याने परमेश्वर ने जो चीजें दी हैं, उनका भीग सक्शे मिले। इसीका नाम है स्वांदय।

## नवृदरीपाद वेदाध्ययन करेंगे

समेंदन सिर सिद्धान्त है, स्वय पूर्ण है। वह प्रतिक्रियास्य नहीं। परन्तु कम्युनिनम अधिर है, बदलता ही रहता है। अखिर सिद्धान्त का परिणाम धीरे धीरे सिद्धान्त पर नहीं हो सकता। इसिएए सर्वोदम का परिणाम धीरे धीरे यहाँ के कम्युनिनम पर होता है। मारतीय सस्कृति का रंग उस पर चह रहा है। परिणामस्वरूप उनके नेता ने काल्ब्री में बाहिर किया है कि बमीन की मालिक्य मिदाने का काम जो प्रामदान पदित से होता है, यह समृत्त से नहीं से सरता। इसिएए इस कम्युनिनम से उसते नहीं। इस उनको अपने अपने अपने मार्गिन होता है, उनको अपने अपने भी मार्गिन होता है, उनको साकर प्यानेवाले हैं। अप प्रामदान देकर उनको चार अल्लो में हमें मदद कीजिये। इस तरह सार्य

कम्युनिज्म भारत में पच जायगा। आरितर वे भारत के बाहर के तो नहीं हैं। नबूदरीपाद हमसे मिटने आये ये। यह पहली ही मेर थी, हसलिए बात भी क्या हो सहती थी। हमने उनसे कहा: "अपना जीवन-वरित्र छुनाइये।" उन्होंने बताया कि वे बचन में वेदाज्ययन करते थे। हस तरह यहाँ के कम्युनिल् ने भी वेदाज्यन किया है। आसित यह सस्तर जायगा वहाँ। तमार सर्वोद्य का काम यहाँ होता है, तो वे किर से वेदाज्यन करने लगेंगे। यवपन में जो किया होगा, वह अज्ञान से, माता पिता ने कहा हसलिए अद्धा से किया होगा। अप समझ बूझकर करने लगेंगे। आप सब हमारा विचार समझक्य मालकियत मिटा दें।। पिर देंगी नबूदरीपाद वेदाज्यका छुक करते हैं या नहीं।

पक्कानारपुरम् ( केरल ) २८ ७ '१७

अच्छे काम करने के लिए आगे वही

ः २१ :

# किया और प्रतिकिया

एक माई ने भाव पूछा है - "समाववाद और साम्यवाद के सिद्धानों से समेंदर करों तक सहमत है ! समाववाद और साम्यवाद दोनों चदलते आरे हैं, क्योंकि दोनों प्रतिक्रिया के रूप में निर्माण हुए हैं । व्यक्ति बाद की प्रतिक्रिया है समाववाद और प्रेंबियाद की प्रतिक्रिया है समाववाद और पूँचीवाद की प्रतिक्रिया है साम्यवाद । समाव एक बाजू जन स्तींचा जाता है, तन उसकी दूकरी बाजू भी उतनी हो जोर से सीची बाती है । एक जमाना था, सक्दत के विधायों मापा की तरफ प्यान नहीं देते थे । हमने तिम्लाज में देता कि वहाँ लोकमापा का इतना जोर है कि कहीं नहीं सहस्व का विरोध भी होता है । वे समझते हैं यह प्राह्मणों की माया है, उत्तर हिन्हुस्तान की माया है! यह उन आयों की माया है, जो हमको गुल्म बनाने आने थे । इस तरह की प्रतिक्रया हुई है, लेकिन यह प्यादा विजनेवाली नहीं है । पुराने वाद में भी बहुत जोर था। उतने ही जोर से प्रतिक्रिया हुई । पुराने वाद में

क्या जोर था र वे गहते थे, धार्मिक अंध होकमाया में नहीं आने चाहिए। अगर वे होनभाषा में हिंदी धार्मेंने, तो उनकी मित्रता शीण होगी । इतना ही गहीं, तो वेद पढ़ने का अधिकार सर्वतामान्य होगों को नहीं था । चन्द होग ही उसने पढ़ सकते थे। ऐसा एक एकाबीचाद था। इसी तरह समाजवाद और सम्ययाद प्रतिक्रियास्य एकाबीचाद है। आखिर में प्रतिक्रियास्य एकाबीचाद है। आखिर में प्रतिक्रियां का जीर कम पहेगा और किर वे मध्यर्ती बात कहने होंगे।

## पूँजी और थम में विरोध नहीं

जो प्रतिकियारूप बाद होते हैं, वे मूल विचार की प्रतिकिया में होते हैं। इसलिए मूल बाद में को दीप होते हैं, बे ही उसमें भी आ बाते हैं। पूँजीवाले गजदूरों से प्रणा करते हैं, तो कम्युनिस्ट पूँजीवालों से प्रणा करते हैं। व्यक्तिवाद समाज के लिए वेपवादी बताता है। हम अपनी उस्ति करेंगे, समाज की तरप देखने की हमें जरूरत नहीं, तो दूसरी तरफ समाजनाद कहेगा-समाज के लिए व्यक्ति का सर्वस्य समर्पण होना चाहिए। अगर न हो तो द्वाना भी होगा। दूसरी बाजू रोक्ती है। इसिटए बहुमत का तरीका निकला। वस्तुतः व्यक्ति और समाज, पूँजी और श्रम में विरोध नहीं। पूँजी याने पुराना इकर्टा हुआ अम और अम याने आज वा नया अम । पुराने और नये अम में विरोध क्यों होना चाहिए ! पूँजीवालों की योजना शक्ति है, तो मजदूरों की शम शक्ति है। दोनों में विरोध क्यों ? परन्तु होता है! योजना शक्तिवालों ने अम की द्याना चाहा । परिणामस्वरूप श्रमशक्तियाले योजना शक्तियाली को द्याना चाहरी हैं। यह प्रतिकिया कायम के लिए नहीं रहेगी, बदल्ती ही रहेगी। मानर्स ने जो कम्युनिज्म बताया, वैसा ही लेनिन का नहीं था । लेनिन और स्टालिन में कितना फरक था। अत्र स्टालिन के बाद क्या चल रहा है ? उधर चीन का कम्युनिज्म भिल्कुल ही भिन्न रहा है। अपने हिन्दुस्तान में भी कम्युनिस्ट सरकार चुनाय से बनी है और यह संविधान को मानती है। इस तरह बदल होता ही जायगा।

### सर्वोदय का जीवन विचार

परन्तु सर्वोदय को बात अलग है। वह कोई किसी एकांगी वाद की प्रतिक्रिया

नहीं है। वह स्वतन्त्र विचार है और सर्वोग परिपूर्ण होने की कोशिश करता है। एक जीवन विचार वह समाज के सामने रखता है। सर्वोदय का विचार यह है कि किसी एक का हित दूसरे के हित के विरोध में नहीं। सृष्टि की रचना ही ऐसी विलक्षण है कि मानवों का दित एक-दूसरे के विरोध में नहीं जा सकता। इम एक दसरे को सँमालकर चलेंगे, तो सनका हित होगा। उसके लिए उपाय यह है कि मझे अपनी जिन्ता नहीं करनी चाहिए। आपकी चिन्ता करनी चाहिए और आप मेरी चिन्ता करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणेतर की सेवा में लगेगा। केरल का नहाँ समिलनाड से सम्बन्ध आता है, वहाँ केरलवाले तमिलनाड की क्टले चिन्ता करेंगे और उसी संदर्भ में तिमलनाडवाले केरलवालों की चिन्ता करेंगे। हिन्द्रस्तान पाकिस्तान की चिन्ता करेगा, पाकिस्तान हिन्द्रस्तान की चिन्ता करेगा । परन्तु आज क्या होता है ? मैं अपनी चिन्ता करता हूँ, इसिएए स्वायी बनता हूं। अपनी जाति की थोड़ी चिंता करता हूँ, तो मेरा स्वार्थ तो थोड़ा कम होता है, परन्तु मैं जातीयवादी बनता हूँ। मैं मेरे प्रात की चिन्ता करता हूँ, तो और थोड़ा स्वार्थ कम होता है, परन्तु मै प्रांतीयवादी वनता हूँ। इससे भी आगे मैं अपने स्वार्थ को जरा ज्यापक करता हूँ और अपने राष्ट्र के लिए सोचता हूँ, तो संकुचित राष्ट्रवाद होता है। इसलिए मुझे मेरी चिन्ता नहीं करनी है। अपनी चिन्ता करनी है और आप मेरी चिन्ता करेंगे। यह है सर्वोदय-विचार ।

### सर्वोदय अपने हाथ में अभिक्रम रखता है

सर्वोदय विचार सबको पसन्द आता है। परन्त एक सवाल पैदा होता है कि मैं दूसरों की चिन्ता करूँगा, लेकिन दूसरें मेरी चिन्ता नहीं करेंगे, तो क्या होगा ? आज यहां नलता है। अमेरिका शरून-सन्यास के लिए तैयार हो, तो रूस तैयार है। अगर रूस तैयार हो, तो अमेरिका तैयार है। मतलब यह कि होनों मिल-कर कोई भी तैयार नहीं। केवल चर्चा ही चलतो है। वास्तव में इसके लिए हिम्मत चाहिए, जो कहें कि मैं तैयार हूँ। अभेजी में हुवे 'इमीसिपेटिन' और संस्कृत में 'अगिकम' कहते हैं। पाकिस्तान अमेरिका से मदद मॉगकर शहरून रीन्य बढ़ा रहा है। भारत पचशील को भानता है, इस्टिस्ट बहु सैन्य बहुगा नहीं चाहाा। पिर भी इस सोचते हैं कि पाथिशान मैन्य बढ़ा रहा है, तो हमें भी विवार रहना चाहिए। इसका मतलप है कि हमें मन्दर की तरह नचाने मी दाचि हमने पाविस्तान के हाथ में दे दी। हमारा रूप हमारे हाथ में ना रहा। सामने साधु हो तो हम छापु वर्नेगे, अगर दुष्ट हो तो दुष्ट वर्नेगे! यानी हमें हुए या साधु बनाने का अधिकार हमने दूसरे के हाथ में दे दिया। हमारे हाथ में अभित्रम नहीं रहा। वर्मयोगी का मुख्य लक्षण ही यह है कि यह अभिक्रम अपने दाथ म रखता है। पानी का स्वभाव है प्यास मुझाना। गाँव प्याची हो तो नदी उत्तयी प्यास बुझाती है। प्यास दोर आये तो उसकी भी प्यास धुझाती है। याने उपने अपना स्वभाव अपने हाथ में सायम रखा। अन्छी कितार पढ़ते हैं, तो स्पं प्रभाश देता है और रही पढ़ते हैं. तो भी देता है। स्पं यह नहीं करता कि आप अच्छी कितान पहुँगे तो प्रकाश हूँगा और रही पहुँगे तो अँधेरा कर दूँगा । अगर यह ऐसा करे, तो उसके हाय में अभिक्रम नहीं रहेगा । इसी तरह सर्वोदय अपने हाथ में अभिक्रम रखता है। यह अच्छी बात स्वम ग्रुरू कर देता है। में आपकी चिंता करूँगा, आप चाहे मेरी चिंता करें या न करें। ऐसा निश्चय होगा, तभी काम होगा। नहीं तो एक दूसरे की राह देराते ही रह जायेंगे।

#### सेना घटाना सच्चा सर्वोदय-कार्य

पापिस्तान सेना बदा रहा है, तो बदाने दो, भारत अपनी सेना कम करेगा। आदित यह सेना क्यों बदा रहा है। भारत से उरता है इसिल्ए। और भारत भी पाफिस्तान से उरता है। अजीन सा उर है यह। सल्यान सल्यान से उरे और कमजोर कमजोर की। यल बदने से उर नहीं गया और पटने से भी नहीं। यह सीलए हो रहा है कि हम यह नहीं सोचते कि हम अपना कार्य अपनी ओर से करता है। सामनेवाल क्या करता है, यह हमें देराना नहीं चाहिए। हम अपना कार्य कर डालेंगे, मले ही आगे जो सुछ भी हो जाय—ऐसी हिम्मत होनो चाहिए।

मान लीजिये, भारत ने अपनी सेना कम की, आन्तरिक व्यवस्था के लिए कुछ थोडी रख ही, तो क्या होगा दो बातें हो सकती हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान भारत पर एकदम हमला करे और दूसरी यह कि उसका हर चला जाय और वह भी अपनी सेना कम कर दे। दोनों बातों में नुकसान नहीं है। सेना खतम कर देते हैं, तो खर्च भी कम होगा। आन्तरिक व्यवस्था के लिए खो सेना क्योगी. उस पर करीब २० करोड खर्च होगा और बाकी १८० करोड गरीबों की सेवा में लग सनेगा। उससे यहाँ के लोग मजबूत बनेंगे। फिर भी मान हैं. पाकिस्तान इमला करें, तो उसके खिलाफ कुल दुनिया का धिवेक खड़ा होगा। इंग्लैंड क्या कम बल्यान, था १ परन्त मिल के सामने वह टिक नहीं सका । इसी तरह भारत को दुनिया की सहानभति मिलेगी और यहाँ के लोग भी धैर्य नहीं खोर्येंगे। आखिर पाकिस्तान हमें दवा तो नहीं सकेगा। लोग जससे अवहयोग करेंगे। इरिलिए दोनों हालत में हानि नहीं है। हाँ, एक बड़ी मिसाल दुनिया के सामने रहेगी और भारत की नैतिक शक्ति बढ़ेगी। अगर पाकिस्तान भी अपनी सेना कम करता है, तो उसका भी खर्च कम होगा और गरीबों की सेवा होगी। दोनों की नैतिक शक्ति बढ़ेगी। दोनों में प्रेम बनेगा। दोनों एकरस बर्नेंगे । ऐसा हढ निश्चय कर यदि भारत अपनी रोना कम करता है. तो वह सञ्चा सर्वोदय-कार्य होगा ।

#### सर्वोदय का कोई खास कैम्प नहीं

धर्मोद्य में हम चिंता अपनी नहीं, सनकी करते हैं। परिणाससक्त नैतिक शक्ति बढ़ती है। यह कार्य न धमाजबाद कर सक्ता है, न सायवाद। उनका दारोमदार सेना पर है। दोनों एक ही देवता के मक्त हैं। एक ही कैम के हैं। एक ही कैम में रहकर आएस आपस में रुढ़ते हैं। लेकिन सर्वोद्य का कोई कैम नहीं। यह सभी कैमों से अलग है।

### हड़ताल का हक और कर्तव्य

प्रश्न : पोस्ट और तार आफ्सि के कर्मचारियों की ८ अगल को जो हड़ताल होने जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है है

उत्तर: सामान्याः इइताल करने का इक सप्रको है। परन्तु यह करनी चाहिए या नहीं, यह देखना होगा । अपना हक खाबिन परना ही चाहिए, पैसी वात नहीं । मुझे मद्रास जाने या हक है, पर मद्राय जाना मेरा वर्षय है या नहीं, यह देखना चाहिए । अलावा इसके जिस हड़ताल से सारे देश को तकरीफ होती है, अनः उनके आरम में पहले बहुत सोचना चाहिए। ऐसी युक्ति निकाटनी

चाहिए कि हमारा कार्य जारी रहे, किर भी हम अपना दुःख प्रसट कर सर्हे । मान रीजिये, शहर म विमी खान से पानी मा वितरण हो रहा है और जिनके हाथों में यह बाम है, वे इइताल बरते हैं। परिणाम यह होगा कि सारे गाँव को पानी नहीं मिलेगा। इस तरह की सेनाओं वो हड़ताल करने के पहले बहुत अधिक सोचना चाहिए। जहाँ तक हो, एसी युक्ति निकाटनी चाहिए, जिससे अपना दुःस तो प्रकट कर सके, पर काम असड जारी रहे। तमी समाज

को सहातुभृति हासिल हो सकेगी। इन दिनों पोस्ट और तार आपिस का कारोबार नि.सन्देह दीला चल रहा

है। यह सास स्वराज्य के बाद ही हुआ है। इम कई दक्षा पत्र मिलते ही नहीं। आनेवाला पहले पहुँच जाता है और बाद में तार! तार टीक समय पर, टीक स्थान पर पहुँचेगा, इसका विश्वास ही नहीं रहा है। यह स्वराज्य के लिए अन्छा ल्क्षण नहीं है। भारत के स्त्रभाव का ही यह दीप है।

यहाँवालों का प्रायः एक कम ही बन गया है कि आफ्रिस म देर से बायँगे और जन्दी लौटेंगे। बीच में ज्यादा समय वितार्येगे। यह किसी व्यक्तिविदीप का सवाल नहीं, सारे भारत का सवाल है। जैसे हम मारत के गुण देखते हैं, वैसे दोप भी देखकर उनका निराक्रण करना चाहिए। दिलाई. अन्यास्या आदि कुउ दोप इमारे खून में पढ़े हैं। इस हाल्त म इम पोस्ट और तार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में क्या कहें !

कुद्दीपुरम् (केरल ) 3-5 20

# पुर्तगाली निश्चिन्त हो भारत छोड़ें

आज हमने एक चित्र देखा । ईवामसीह खड़े हैं, उन्होंने हाथों में बकरा िल्या है। चित्र के नीचे लिप्पा था 'बीव कारण्यम्'। हम समझते हैं कि ईवा मसीह का जीव कारण्य हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ईवा मसीह का जीव कारण्य हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उसके लिए यह नथी बात नहीं। ईवा के पहले हिंदुस्तान में अनेक मसीहा हो गये हैं। उनमें से नीवम बुद्ध और महाचीर को वाजा जानते ही हैं। उनमें नीव कारण्य किलाया था। परिणामस्वरुप मारत में आज बितानी मात्रा में मासाहार परियाग हुआ है, उतना किसी देश म नहीं। हमारे ईवाई माई अपना प्रचार बहुत करते हैं। उनका उत्साह ज्यादा है। देश हैं, ईसा के आअब के जिना कल्याण नहीं होता। हुनिया में ज्यादा से-ज्यादा ईसाई मूरोप और अमेरिका में हैं। वहाँ ज्यादा से ज्यादा वाहक का पठन होता है। किन्तु वहाँ क्यादा-स-ज्यादा मानव-बहार की वार्ति भी होती हैं और मासाहार भी चलता है। किर भी वे लोग यहाँ आकर हमें चीव-कारण्य का उपरेश देना चाहते हैं। हम उसको मेम से स्थीकार करते हैं। खेकन उनसे इतना ही कहते हैं कि लो उपरेश आप देना चाहते हैं, उसे आपके जीवन मे मी अमल में लाइये।

प्रासीरियों ने भारत का प्रेम समझ लिया और वे प्रेम से उसे छोड़ वल गये। लेकन पुतंगाली नहीं समझ रहे हैं। वे भी समझंगे, किना समझे गये । लेकन ज़ल्याण होगा। वे कहते हैं : "हमारी समझा ग्रात नहीं। जितने जल्दी वे समझंगे, उतना उनका कल्याण होगा। वे कहते हैं : "हमारी सम्यता कुठ कल्या है। इस इंसाई हैं । उनकी स्था करने के लिए इसारा यहाँ रहना कल्दी हैं।" ये अजीन कार्ते हैं। इंसाइयत वहले मारत में आयी है या पुर्तगाल म ' इंसा के जाने के साइ ५० साल के अन्दर यहाँ हैं । या पुर्तगाल म गा। पुरागाल मे तो बहुत देर से बह पहुँची। इसलिए ईसाइयत का सरका क्या करना, यह भारत के

होग जानते हैं। इम 'निस्तीनरी' मो 'इंडियन स्थिजन' बहते हैं। यही भारत मो सूत्री है। यहाँ के पनासों ईसाई मानते हैं कि ईसाइया मो मांगाहर-पिस्ताम, अदित विचार और पूर्वजम मा सिद्धान स्वीमार करना पहेंगा! इस हे लिए ने बाहियन मा आभार भी बाते हैं। इस तरह यहाँ जो अनेक धर्म और जातियों के होग आपे, उनकी भारत ने अरना रूप दिवा।

हम चाहते हैं कि पांटिनोरी कैंगे स्थान में भंच भाषा था संस्तार रहें। हिन्दुस्तान थी इस प्रथार के सस्तारों था प्यार है। दुनिया थी हर थोमें अपनी कुछ न मुछ देन दुनिया को देती हैं। भारत भी इसे स्त्रीकार करता है। हम यह भारत थी थियास्त्रता, वैभर समझते हैं। अनेक भाषा, अनेक धर्म यहाँ विकसित हुए हैं। धुनेताशं सोगों की भी यहाँ पर पूरी मुख्या होगी। इसिय वे निद्वितता से यहाँ से बा सनते हैं। अपनी अच्छी चीजें वे यहाँ रस दे और को दुसहर्यों साथ साथे हों, उन्हें चाते समय सबुद्र में हुवा दें, ताकि वायव आने थी भी जरूरत नहीं रहेगी।

मादे ( पाषिडचेरी टेरीटोरी ) ७-≍-'१७

## परम्परा और फ्रान्ति

: २३ :

भारत प्राचीनतम देश है। यहाँ सब प्रकार भी साधन-सामग्री मौब्द है। प्राचीन काल से यहाँ साम की अराज परप्रा चली। शायद चीन छोड़कर दुनिया में ऐसा दूसरा कोई देश नहीं, वहाँ प्राचीन काल से आज तक अराज इतिहास परंपरा चली आपी हो। प्राचीन यूनान, रोम, मिस आज नहीं रहे। आज को हैं भी, वे नचे बन गये हैं। उनमें प्राचीनता का लेश में नहीं है। सिवा कई माचीन देश नामशेष हो। यहें है। लिवा कई माचीन देश नामशेष हो। यहें है। लिवा कई माचीन देश नामशेष हो। यहें है। लिवा कई माचीन देश नामशेष हो। अराज परपरा दोखती है।

शब्दों की अद्भट परंपरा भारत का और सायद दुनिया का भी प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। उनमें ऐसे सैन्हों राष्ट्र हैं, जो आज भी हमारी भाषा में चलते हैं। मिसाल के तौर पर उसना पहला मन ही लीजिये। 'व्यम्मिनीले प्रोहित यज्ञस्य देममृत्विज्ञम्। होतार्र-रत्नायातमम् ।' इस मन के 'लिन', 'पुरोहित', 'पन्न', 'देन', 'रोता' और 'रतन' ये राष्ट्र आज की भाषा में चलते हैं। इस पर से प्यान में आयेगा कि प्राचीन ग्रंथ के राष्ट्र आज की भाषा में मितने शुल्मिल गये हैं। ऐसे हजारों राष्ट्र हैं, जो आज की मल्यालम, बंगला और मराठी भाषा में चलते हैं। में ऐसी दूबरे क्लिये देश की भाषा महीं जाताता, जिसमें ५००० साल के वे ही राष्ट्र आज भी ही। यह साधारण भारा नहीं जाताता, जिसमें ५००० साल के वे ही राष्ट्र आज भी ही। यह साधारण भारा नहीं ही।

### 'यज्ञ' के अर्थ मे परिवर्तन

इसका अर्थ यह है कि इस देश में जो शान विचार निकला, वह प्रयाहित हुआ। उसमें जो पुराने चन्द्र थे, वे तोड़े नहीं गये, उनमें मथा अर्थ भरा गया। इसका नाम प्रवाह है। यहाँ का विचार प्रशह खड़ित नहीं हुआ, विक्त उसने पृति हुई। अगर विचार-प्रवाह चंडित हो जाता, तो। शब्द भी घड़ित हो जाते, विक्त मानसिक चन्द्र वैसे ही आज तक चट्ते आये।

'यहा' राज्य स्रीजिये। एक जमाना था, जब यहा में यहरे का बिल्दान देते थे। ब्राह्मण भी उठाहा प्रसाद येवन करते थे। बीच में मंगिहार-परिलाग क्षा जमाना आया, तो करोड़ों लोगों ने माधाहार छोड़ा। जैन, वेणन, होव, ब्राह्मणों ने इस प्रनार के प्रयोग किये। पारचात्य देशों में इघर ५०-६० छाले छे माधाहार-परिलाग आरम्भ हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में प्राचीन क्षाल से यह विचार का आरम्भ हुआ है। निवार के हेन हिंदुस्तान में प्राचीन करते से हों, तो अब वहरे का पिल्दान नहीं होता। इपल्ए 'यहा' शब्द व्यवित होना चाहिए था। वैद्या अमर होता, तो जान परम्पर ही खिटत हो जाती। याने यह कहा जाता कि एक नया विचार आया, जिल्हे पुराने राज्य हो तो प्राची यहा परन्तु उदाने पान पराची की यहा परन्तु उदाने परन्तु करते हो जाती। क्षान ने माधाहर का परिलाग किया और यह आमे बहा। परन्तु उदाने दान विचार असर होता करते परन्तु करते हो बहा कि हम किया की स्वाप असर होता करता परवार है विचार किया मासान परना परन्तु करता है वर 'यह' है। मनुष्य में कुछ पर असर भी है।

काम, कोष, मोह यह मानवता नहीं, पग्नत्व है । हराहिए सच्चा विह्यान याने इस पग्नत्व का बिल्दान होना चाहिए।'' पश्च के बदले पश्चत्व का बिल्दान— यह आप्यारिमक काति है ।

सारांग, जैसे इम किमी पेड़ की बालाएँ तोइसे हैं, तो वे सूख जाती हैं। ऐसी अनेक बादाएँ तोइसे, तो पह शुध भी सूद जावगा। इसिटए बादाजों का भरा पेड़ के साथ चिपके रहने में ही है। इस तरह शुध है प्राचीन परम्पर और बादालाएँ हैं नथा संस्कार। नया संस्कार इम जो भी करें, वह प्राचीन परम्पर से चिपका रहना चाहिए। इसी तरह एकरस्ता रहेगी और वह परम्परा टिंडिंग नहीं होगी।

#### एकरसता की मिसाल आम

इम आम की गुउली बोते हैं, तत्र उसका स्वरूप बिलकुल पत्थर जैसा होता है। बाद में उससे अंकुर निकल्या है, उसका स्वरूप कितना नरम होता है। अंकर और गुठली में कितना फर्क है। लेकिन अंकर गुठली से ही रस लेता है। फिर एक बड़ा स्कद हो जाता है। उसे हम खा नहीं सकते। उसकी लकड़ी जलाते हैं, मकान बनाते हैं। इस प्रकार उसका नया स्वरूप होता है। गुउली और स्कंद में कितना फर्क है, टेकिन वह स्कंद बीज से रस चूस छेता है। उसकी एकरसता में बाधा नहीं आती'। फिर बाखाएँ होती हैं, पत्ते छगते हैं। कितना फरक होता है पत्ते में और स्तंद में ! पत्ते बकरी खाती है, पर स्तंद नहीं खायेगी । फिर बीर आया, उसका आम बना। आम का अचार बनता है. पत्ते का अचार नहीं बनता । आम पक गया । कितना परिपक्त मधुर फल ! होग प्यार से खाते हैं। पर क्या गुठली, पत्ते, स्कंद, त्रीर खाये जायेंगे ? कितना फरक दीराता है। परन्त पहले से आखिर तक उसकी एकरसता कायम रही । आम का मधुर रस लकड़ी से यह नहीं कहता कि "तू ( एकड़ी ) पुराना समाज है। मेरा और तैरा क्लिड्ड संत्रच नहीं । मैं नया समाज मधुर-रत-परिपूर्ण हूँ । कहाँ मैं और कहाँ तू !" लेकिन वह कहता है: ''अरे, तूतो मेरा बाप है। तूनहीं तो मैं नहीं।'' इसी

तरह जहाँ समाज का अखंडित विकास होता है, वहाँ प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अनुसंधान रहता है।

## फ़ान्स में चित्त की चंचलता क्यों १

आज फान्स में खूब साहित्य है। विज्ञान भी खूब है। परन्तु वहाँ के लोगों के चित्त की चंचलता नहीं जाती। यहाँ प्राचीन काल से आज तक अखड रस नहीं है । पुराने क्रांस और आज के फास में कोई सम्बन्ध नहीं । पुराने क्रांस का उनको स्मरण भी नहीं है। दुसरी कौम आयी और उसने आक्रमण किया, इतना ही माळूम है। इसके पहले के काल का स्मरण ही नहीं। कारण, चित्र स्थिर नहीं है। आपके मलयालम और तिमल से कम साहित्य वहाँ नहीं है। फिर भी जो स्थिरता मलयालम और तिमल को है, वह वहाँ नहीं है; क्योंकि वे पुरानी परमया को तोहते चले गये। नये सुवार जरूर करने चाहिए। परन्तु पुरानी परापरा को तोहकर नये सुधार करते हैं, तो उसमें ताकत नहीं होती। इसलिए आज फांस में कोई राज टिकता नहीं, ६-६ महीने में बरलता है। उसकी बढ़ें जमीन में नहीं, ऊपर ऊपर ही हैं। भारत भी हालत इससे भिन्न है। उसकी जहें नमीन में गहरी गयी हैं। परिणामस्त्ररूप हमारे छमाज में हम स्विर बुद्धि देखते हैं। हितर बुद्धि का अर्थ यह नहीं कि पुराना ही समाज चन रहा है। जैसे गुड़ली से आम होता है। परन्तु वहाँ अनुसंधान पायम है। येते ही नये समाज भी पोपण-धारा कायम है। पुराने स्पर्ध से ताकत बनती है और नये विचार से माधुर्य आता है। यहाँ दोनों इकडा हुए हैं। पुराने शब्द इस लोड़ते नहीं, उसमें नया अर्थ भारते हैं, उसका विकास करते हैं, उसे स्थापक बनाते हैं। यह शहिसक कार्ति की प्रक्रिया है और यही आज तक भारत में चली आ रही है।

#### 'दान' फा नया अर्ध

बाबा ने भूदान शब्द निकाल, तो लोग पूछने लगे, यह दान बया है ! निश्वा मॉगने निक्ले हो बता ! हमने बहा : बाबा मिशा मॉगने नहीं निक्ला, शबका हल मॉगने के लिए निकला है । इस पर पूछा गया कि किर यह दान शब्द क्रिसीटए ! इस बहते हैं : श्रंपरावार्य का योहा माध्य सीलकर देसो । उन्होंने बहा : 'दार्ज EE

संविभागः'-दान याने सम्यक् विमाजन । इमने यह पुराना शब्द तोड़ा नहीं, उमका व्यापक अर्थ वनाया । सम्यक् विमाजन याने सुत्र्यविशत वैँटना ! शरीर का राम एक जगह इकट्ठा हुआ, तो शरीर वेसे चलेगा है राम का समान प्रवाह बहता रहता है, तभी शारीर टिफता है। उसी तरह समाज में संपत्ति भी चलनी चाहिए । समयेदना, अनुवध वीथित दारीर मा लक्षण है । इसी तरह समाज जीयित होता है, तो संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। शरीर में राून कम है, तो पतरा है। शरीर में खून पूज बढ़ गया, तो भी पतरा है। दोनी हालती में खतरा है । यून का गुज्यपस्ति अभिसरण हो होना चाहिए । हसीटिए शंकरा-चार्य ने दान का अर्थ संविभाग, सम्यक् विभावन किया है।

दान का अर्थ शंकराचार्य ने ही बदला, ऐसी बात नहीं। भगवान् बुद्ध ने भी इसी तरह कहा है: 'यमाहु दानं परमं श्रानुत्तरं । यं सं विभागं भगवा श्रवरणयी ।'--जिस दान को दुनिया ने अत्युत्तम बताया है, उसे भगगान् सुद्ध ने संविभाग कहा। इस तरह सुद्ध से दाकराचार्य तक इस नये अर्थ की परम्परा चली आयी । वैसे बुद्ध और शंकराचार्य में परक है ही नहीं । सिर्फ चेहरे में बदल आ जाता है।

डेंढ हजार साल में एक विचार ऐसा आया, जिसने 'दान' को पुराने अर्थ में अच्छा नहीं माना। 'दान दे दो, पुण्य मिलेगा। इंद्र का आधा आसन मिलेगा । अभी गोदान दोगे, तो मरने के बाद चद्रलोक मिलेगा । सुवर्णदान देते हो तो इंद्रलोक मिलेगा, भूमिदान देते हो तो पुण्य मिलेगा'—इस प्रकार की पुरानी दान पद्धति लोगों को मान्य नहीं थी। इस दान से अहिंसक काति नहीं बनती । देनेवाला अहंकारी और लेनेवाला दीन बनता है। यह दान काम का नहीं, ऐसा क्रांतिकारक विचार आया। उस जमाने में आधुनिक पाश्चात्य विद्या-प्राप्त लोग होते, तो उन्होंने इस शब्द की तोड़ दिया होता या उसकी निंदा करने लगते । परिणामस्यरूप गीता, उपनिषद्, वेद निकम्मे हो जाते, क्योंकि उनमें दान की खुति की गयी है। लेकिन उन्होंने 'दान' शब्द को तोड़ा नहीं, उसमें नया अर्थ भर दिया—'दानं संविभागः।' यह अर्थ समझ लीजिये और

किर गौता, उपनिपद्, वेद पढिये; तत्र आपको उन्हीं पुराने शब्दों से नया प्रकाश मिलेगा ।

#### 'तप' का नया अर्थ

तपश्चर्य याने िवर के बल खड़े होना। इसी तरह 'तप' का अर्थ पुराने जमाने में माना जाना था: सिर के बल खड़े होना, ठड़े पानी में रहना, नारों तरफ अगिन जलकर बीच में रहना आदि। परन्तु गीता में कहा है कि सत्य बोलना, प्रेम से बोलना, हमाच्याय करना वाणी का तर है। यहाँ तर्य का सर्थ हुआ, वाणी को पवित्र बनाना। यही वाणी को तरस्या है। इहाँ एवं ज्ञानियों की सेवा और ब्रह्मचर्य पालन करना, यह है देह की तपस्या। सेवा के लिए श्वरीय एकदम उठना चाहिए। इस तरह का अर्थ तप का किया है। परन्तु पुराना आदर कायम रखा है।

### पुरानी परम्परा को न तोड़ते हुए झांति

आज पुराने राज्य खडित कर नये राज्य बाहर से आपात किये जाते हैं। ये 
राज्य देते होते हैं कि उनका अर्थ प्रकट करने के छिए यहाँ राज्य ही नहीं 
प्रिक्त । उदाहरणार्थ 'रैशनन्यहर्ज्यन' ही ले लीविय । अपनी भाषा में रहान 
प्रतिश्चन क्या होगा। १ इस पर अपना दिमाग चलायें। 'रैशन' पर से 'रैशनल', 
याद में 'रेशनलाह्न' और फिर 'रेशनलाह्जेशन' हो गया—एक इख ल्वा राज्य । 
परन्तु उत्तवा अर्थ यह है कि कारखाने में आज १००० प्रजदूर काम करते हैं, 
तो ५०० कम करके उतना ही काम कराना है। इसमा नाम है रेशनलाह्जेशन । 
यह हिंदुस्तान के लिए सोमादायक महीं। यहाँ की कल्पना का विकास यहाँ 
के पुराने राज्यों से ही हो होगा।

हम जो सर्वोदय-समाज बताने जा रहे हैं, यह पुराने समाज से सर्वथा भिन्न है। इतना भिन्न, जिनना भीठा मदुर आम और श्कंद। सर्वोद्य समाज हम परिपक्त भपुर आम जैमा सनाना नाहते हैं। पुराना समाज नीरत, विठन और शरही जैता है। तिर भी सर्वोदय-समाज पुराने समाज को न तोहते हुए यह करता चाहता है। जैने कुराज इंजीनियर हमें कुठों अपर चढा देता है, हम उत्तर चद्दते हैं, पर उत्तका भान ही नहीं होता, इसी तरह मातिकारफ विचार भी यह पुत्री विचार से नव निचार में चुत्राव्या से प्रवेश परता है। इतन शब्द कायम रवने भी स्थूण कल्पना नहीं है, अर्थ बदलने की प्रक्रिया है। समाज में दो प्रकार की विचारभाराय होती हैं—पक पुरानी और दूसरी नयी। यदि ऐसा भेद न रहा, ती समाज भी प्रयंति स्तम हो जायगी। वाप की विचारभारा से बेग दो कदम अगो। वेश आगे हैं यह याप को पतन्द नहीं और याप पीछे हैं यह बेटे को पतन्द नहीं। दिर दोनों का हागहा चलता है। प्राचीन काल म भी ऐसा हुआ था। परश्चराम और राम दोनों नारायग के अनतार थे। परश्च राइस्ता ने राम को नहीं पहचाना। याद में रामचंद्र का पराक्रम देशकर उन्होंने पहचान लिया। रामचन्द्र का अनतार नया था। इस तरह का नवे और पुराने के भीच हागहा होता है। उने द्वाला से मिटाना चाहिए। भूदान में यही हो रहा है।

### भूदान को सबकी सहानुभूति हासिल

कम्युनिस्ट कहते हैं कि बाना का प्रामदान बहुत अच्छा है। उन्होंने यह भी क्वूल किया है कि मालकियत भिराने की बात करते हैं वानी जो प्राक्षियत उटला ही हो रहा है। ये अब 'सीलिय' की बात करते हैं यानी जो मालकियत आज दौली हुई है, उसे किर से एक बार पक्की बनायेंगे। लोग इसने मूरदा नहीं हैं। उन्होंने जमीन आपल में बाँट ली। हैरदानाद में यही हुआ। किर मेरड के लोग तो ज्यादा मुसिक्षित हैं। लोग दो प्रकार के होते हैं: १ प्रायुव्यन्तमित और २ अनायत विधाता विधाता होते हैं, उनकी आगे क्या होनेगाला है, यह पहले से ही माल्यम हो जाता है और जो प्रायुव्यन्तमित होते हैं, उनकी कोई चीज पन रही हो, तो उतने में ही उसका पता चल जाता है। इस तरह होनों में तैयारों कर खी (जो भोई सोई मुद्दाब में होनेगाला होते हैं, उनकी कोई चीज पन रही हो, तो उतने में ही उसका पता चल जाता है। इस तरह होनों में तैयारों कर खी (जो भोई सोई मुद्दाब में होने की बात म कम्युनिस्ट एक भी। इसीहिल्य सावा के कम्युनिस्ट कर भी। इसीहिल्य सावा के कम्य कि कम्युनिस्ट लेगो प्रेस से सेस से समझाता है। उन्हें

ल्गता है कि बाबा हमारी इजल बढ़ाता है, हमारे लिए हमदर्दी रस्तता है। इस तरह वामपक्षी, दक्षिणपक्षी दोनों एक हो जाते हैं।

सारारा, समाज की रचना हमें पूरी तरह से बरलनी है। योड़ा सुभार नहीं, पूरी कार्ति करनी है। परन्तु वह इस दम से करनी है कि उसमें हमें सबका सहयोग मिले। सहयोग मिल भी सकता है, अगर हम शब्दों को कायम इसकी हैं। शब्द को तोड़ों नहीं, उसमें अधिक अर्थ मरो, उसका विकास करो। ि एर लेगों में बुद्धि मेद नहीं होगा। हम दान माँगते हैं, इसलिए दाताओं से प्रेम सबस करता है। उनके हदय में प्रवेश होता है। पर में हम प्रवेश चाहते हैं, तो दरवाज सुल हो, बही से प्रवेश करना चाहेंगे, तो उसका स्ता खुल हो, बही से प्रवेश करना सोगा। हम पूरी कार्ति करनी हैं। परन्तु ऐसी कुरालता से करना चाहते ही परन्तु ऐसी कुरालता से करनी हो कि माचीन काल से चली आनेवाली शानवारा और विचारधारा कुठित न हो।

करणान्र (केरल)

### मेड़ और गड़ेरिया

: 28:

इन दिनों दुनिया के सर देशों के लोग सम आ गये हैं। सह नहीं रहा है कि क्या निया जाय। पुराने जमाने भी अपेक्षा आज भीतिक मुख के साधन भी घर गये हैं। आने जाने के साधन भी खति मुल्य हो गये हैं। फिर भी सारे दुः सी हैं। संगत लड़ाई, परस्प होप है। एक देश एक दूसरे से जर रहा है। पहले जानकों के सिवल लड़ना पड़ता था, तो अनुज्य-आ पर्यात थे। परस्प अप मनुष्य में के सिवल होले खहे नहीं होते हैं। स्था अमिरका मनुष्य मनुष्य के असति है, हालिय बहे-बड़े शहसे भी आवश्यनता महस्म होती है। हस अमेरिका के नाम से उसती होती है। हस अमेरिका के नाम से उसती ही और अमेरिका कर के नाम से। दोनों को पारियारिक प्रेम का अनुमार है, दोनों सुप दुःपर पहचानते हैं। एक

भूदान-गंगा

दूपरे से बातचीत करना हो, तो आसानी से कर सकते हैं। पिर भी <sup>दीरी</sup> हाल्त है!

**ŧ** २

## भेड़ गड़ेरिया चुनने छगे

प्राचीन काल म लोग अन्या-अन्या रहते थे। व्यवस्था नहीं थी। उनस् समाज नहीं बना था, इछल्प्ट उनको जानवरों का उर था। परस्वरूप उन्होंने ज्यवस्था फायम की। जिले आज इम सरकार, राजा कहते हैं, वह व्यवस्था हुई। सरकार याने क्या है जैसे बो पालन, मधुमक्यी-पालन, कैने

ही मनुष्य पालन की व्यवस्था ! भेड़ों को गड़ेरिया चाहिए था । सोचते थे, उसके पिना वैमे चलेगा ! हमारी कुछ व्यास्या तो होनी चाहिए। पहले कोई भी अवस्दस्ती से आता और कहता कि तुम चाहो या न चाहो, मैं तुम्हारी रक्षा फर्रुगा। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ । भेड़ों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तप किया कि हमारा गड़ेरिया हम चुनैंगे । तब से यह लोकशाही गुरू हुई । गड़ेरिया चुनने के अलावा उसके हाथ में अपने हाथ की लकड़ी दी। यानी सेना बनाने की तायत दी। पाँच साल के लिए ये इमारे गड़ेरिया रहेंगे। इस सरह आज कुल दुनिया में गड़ेरियों का राज है। कोई गड़ेरिया ४ करोड़ भेड़ों का पालन करता है, कोई २५ करोड़ का, तो कोई ४० करोड़ का । इस तरह कम नेशी तादाद में उन-उनके पास मेड़ होते हैं। वे जगल के एक एक हिस्से में बँटे हैं। चरते रहते हैं वेचारे! परना गहाँ के गड़ेरिये की लगता है कि वह गड़ेरिया खतरनाक है, आक्रमण कर देगा। उसे छगता है, यह गड़ेरिया खतरनाक है, लेकिन वेचारी भेड़ों को कुछ भी नहीं लगता। वे सोचती ही नहीं, चरने में लगी हैं। कहीं उनमें आपस आपस में झगड़ा हो जाता है, तो गड़ेरिया लक्ष्मी बताता है। उनके लिए कोर्ट, जेल, न्याय, फाँसी है। जहाँ

चाहे वहाँ गड़ेरिया उन्हें भेज देगा। परन्तु गड़ेरिया को छगता है, हमे जगल का ज्यादा हिस्सा चाहिए | उसके किता हमारी भेड़ों का कैसा होगा, उनका पालन नहीं हो सकेगा। हमारी भेड़ों का रहन सहन का स्तर ऊँचा होता चाहिए। दुसरा गड़ेरिया यही फहता है। इसलिए दोनों के बीच द्वेप पैदा होता है। फिर वह सेना बढ़ाता और कहता है: 'देखो मेहो, उन्हारे लिए लकही, पुल्सि काफी है। परन्तु अब आक्रमण होने मा वर है, इसिटए सेना बढ़ानी चाहिए। आक्रमण होगा, तो उन्हें खाना भी नहीं मिलेगा। अतः जैसे उमने मेरे हाथ में एक टक्की दी है, भैसे ही दूसरे हाथ में एक टक्की दी है, भैसे ही दूसरे हाथ में हाइड्रोजन और ऐटम दे दी। उसके लिए इतना मेगा ह जहरंत क्या है इसकी ?' 'मू कहेंगी: ''इतना पैसा वर्च करना होगा? जहरंत क्या है इसकी ?' 'मू कहेंगी: ''इतना पैसा वर्च करना होगा? जहरंत क्या है इसकी ?' 'मू कहेंगी: ''इतना पैसा लिए करना होगा? वस, पबड़ा गयी वेचारी मेहें। फितना मज़्र फरना है! कहता है, गाँच हजार करोड़। अच्छा, ठीक है। यह सारा सरकार का स्वरूप है।

## प्रातिनिधिक व्यवस्था में खतरा

आपके ध्यान में आ गया होगा कि जी बात ब्यवस्या के लिए बनायी, उससे अव्यवस्था बनी । अत्र क्या किया जाय ! यह सवाल आज दुनिया के सामने हैं। एक गड़ेरिया दूसरे गड़ेरिये से द्वेप करता है। इतना ही नहीं, एक देश में ही 'मुझे गड़ेरिया चुन दो' इसलिए भी भगड़े चलते हैं। दलीय राजनीति के अलावा गाँव-गाँव में धुद्र स्वार्थ के झगड़े हैं ही । याने गाँव-गाँव में धुद्र स्वार्थ के झगड़े, देश में दलीय राजनीति के झगड़े और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परस्पर द्वेप और झगड़े—इस तरह गाँव से टेकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक झगड़ों की सुव्यास्त्रित योजना बनायी गयी । पूछा जा सकता है कि जब शांति और समाधान के हिए योजना बनायी गयी, तो शांति और समाधान होना चाहिए था ? हेक्नि सोचने की बात है, केवल योजना बनाने से काम न होगा, शान्ति का सिक्रय प्रयत्न करना होगा। वैसे पुराने बाह्मण कोई भी कार्य शुरू करने के पहले 'सांतिः शातिः शातिः' ऐसे तीन बार कहते थे। इसी तरह ये सारे ल्इनेवाले भी इधर शस्त्रान्त्र बद्दा रहे हैं और उघर शांति का जप कर रहे हैं। रूस अपने पहाड़ों मे अणुवम ना प्रयोग कर रहा है, तो अमेरिना अपने समुद्र में । वम के देर पड़े हैं। पोर्ड नहीं जानता, क्सिके पास कितने हैं। फिर भी चर्चा शांति की चरती है।

सारादा, इस समय सन भयभीत हैं। इसके लिए अब गाँव से लेकर अन्तर्गहीय क्षेत्र तक प्रतिनिधि के जरिये योजना करने की आज की योजना तोड़ देनी होगी। आपनो भूग लगी हो और आपका प्रतिनिधि साये, तो क्या आपना पेर भर जायगा है आपको स्वय स्वाना होगा। इसी तरह आपके गाँव का इन्तजाम आपको स्वय पराना होगा। इसी तरह आपके गाँव का इन्तजाम आपको स्वय पराना होगा। जब तक प्रतिनिधियों के जरिये इम उसे कराते हैं, तन तक स्ततरे म रहेंगे। यह मनीमाँति समझाना चाहिए।

#### विकेन्द्रित व्यवस्था आवश्यक

आब हमारा निंदा रहना या मरना चद लोगों के हाय में है। उनम वे कियो एक की बुद्धि मिगड़ गयी, तो छारा जीवन रततरे म है। किर हमारी अम्न नहीं चलेगी। उस रायत पर हमारा छारा जीवन आपूत है। वासव में वह साखत में हमारी जैठा ही मनुष्य है। परन्तु उसके हाथ में या देकर उस पर अमनी कुठ जिम्मेदारी डालकर हमने ही उसे रायत बनाया और खुद निल्कुल अनाथ वन गये हैं। आज विश्वान बहुत बढ़ा है। विश्वान के आधार पर जगह जगह का इतजाम हो सकता है। अप अणुसुम आ रहा है। इसिल्य विज्ञान में उतनी आणिक शांचि और आप रायति हो सकती है। वह विश्वान की वार्ति हो सकती है। वह विश्वान की साणि और भाग शांचि है, वह विश्वान करों से की सम्माण कर कहती है और उपप्रवच भी। इसलिय विश्वान बढ़ा है, वह अच्छी बात है। उसले जीवन मुख्य होता है। अगर उसके साथ अहिंसा खुड़ बाता, तो दुनिया म सर्वा आयेग। लेकन हिंसा देवा स्वारी हो बायगी।

### दड किसके हाथ में हो ?

होना यह चाहिए कि लोग विज्ञान के साथ अहिंसा बोड़कर तत् तत् स्यान पर स्थय अपना अपना कारोबार चलायें। उस हाल्त में केन्द्रीय सरकार में कम से कम शक्ति होगी। सलाह चाहिए, तो वह देगी, लेकिन उसके पास दंडशिंस नहीं रहेगी।

हमारी प्राचीन योजना यह रही कि दंड सन्यासी के हाथ में होता था। रुकिन आज तो ३२ इञ्च छातीवाले के हाथ में दड दिया जाता है। जुने तमीगुणी राधसों के हाथ में दड-शक्ति है। देश में शराबबदी हो, तो भी उन राक्षरीं ( सैनिकों ) के लिए शराब का इन्तजाम करना पड़ता है, क्योंकि वे इमारी रक्षा करते हैं, उनके भीग की पृति होनी चाहिए । उनके व्यक्तिचार की पतिं के लिए कन्याएँ दो जाती हैं, क्योंकि वे घर से बाहर रहते हैं। वे त्यागी है, वे हमारे रक्षक हैं। इम सारी मेहें हैं। हमारी रक्षा के टिए इमारे गड़ेरियाँ ने उन्हें चुना है। अगर वे सुख में न रहे, उनकी भोग-पूर्ति न हुई, तो इस मारे जायँगे। उनको उत्तम साना मिन्ना चाहिए, चाहे इम भूखीं रहें। मुजा यह कि वह देशभक्ति मानी जाती है। उनके आधार से देश की रक्षा होती है, ऐसा माना जाता है। यह कितना इत बुद्धि का लक्षण है। देश में बड़े बड़े विदान, ज्ञानी अपने को अनाथ समझते है और दुर्बनों के हाथ में उन्होंने दड-शक्ति दे दी है। सोचने की बात है कि क्या रामजी की सेना शराप पीनेवाली या व्यभिचारी थी १ कभी नहीं, वे तो पलाहार करनेवाले बदर थे। सैनिक तो वे हैं ही । सामान्य मनुष्य जो भोग करता है, उससे भी कम वे भोग करते हैं। जो त्यागी, सारियक और घीलवान् हैं, एसे ही लोग हमारी रक्षा कर सर्वेंगे। किंत आज ३२ इक्ष छातीयाले ही पुल्सि-सेना में चुने जाते हैं और उनकों मारने की तारीम दी जाती है।

#### हमें करना है

एक भाई ने क्या कि आपको बात तो अच्छी लगती है, परन्तु यह होगा किय तरह ! इम क्यों हैं: "किय तरह होगा, ऐसा सजाल मत पूछो। इम क्यि तरह करेंगे, यह मोबो। परले हमें निश्चय करना चाहिए, किय अक्ष्य सहैगा। आपके गाँउ का इत्तवाम चाया गाँडी करेगा, आपको ही करना होगा। गाँव के सगदे बाहर न चाव। गाँव में पुल्लिय की बहरता न हो। वोई चोरी करेगा की क्यों का कि गाँव में मार्लिक्टल बंधी है। इस तरह करने से सरहार को महत्त्व होगा कि इस वाइके में कोर्ट और पुल्लिय की भूदान-गंगा

ξĘ

जरूरत नहीं है। इस तरह उन्हें बेशार बनाने भी हिम्मत इमें फरनी चाहिए ! तमी दुनिया सुरी होगी ।"?

पलयागदी (केरस ) 1३-⊏-'४७

# प्राप्ति-पत्र दीजिये

: २५ :

आज स्वातन्त्र-दिन है। इस दिन कुछ न-कुछ करना होता है। इसिल्प हमने बहुत बहा क्यम आये बदाया है। आज यात्रा में सबेरे एक माई भूदान-पन देने रुगे। हमने क्या, इस दान-पत्र नहीं छेते। बद्द पुराना रिवाल हो गया। अब इस माति पत्र चाहते हैं। आज से बाबा मानदान पत्र या माति पत्र ही रुगा, भूदान पत्र नहीं, चाहे दसरे मले हो हैं।

आज क्या होता है ? बूदान देते हैं और जमीन येते ही लड़कती रहती है। वहते हैं, उमिति के लोग आयेंगे और बॉटेंगे। जिस माता ने मन्त्रे को जम्म दिया, वह दूप नहीं पिलायेगी ! क्या कोई दूसरी बहन आयेगी दूप पिलाने के लिए ! इसलिए भूदान-पन दालाओं से ले! वह जमीन बॉट दो। जिनको देते हो, उनको अधिकार पन दे दो और 'हमें इतनी-इतनी जमीन पिली है', ऐसा उनसे स्वीष्टित पन लो। वही प्राप्ति पन होगा। इस सरह का नया कदम हमने आज से यहाँ उद्यापा है। इस सरह गुरू से आज तक विचार की प्रगति हुई है। अब आजार शुरू होगा।

करीपेल्लूर ( केरक ) १४-म-'१७

भारत के दो स्नेह-बन्धन : हिंदी और नागरी

: २६ :

हिंदुस्तान भी दूसरी कुल भाषाओं को इम मिणयों की उपमा देते हैं, तो हिंदी भाषा उन मीणयों को एक साथ पिरोनेवाले सत को सगह ले लेती हैं। बैसे सत की कीमत मणि से ज्यादा नहीं, पर वह मणियों की एक साथ रपता है।

## हिन्दी भाषा प्रेम-तन्तु है

हम वेन्द्रर जेल में थे। वहाँ दक्षिण भारत के कई भाषाभाषी इकट्का हुए थे। वेचारे एक दूखरे से अपनी भाषा में वार्त नहीं कर सकते थे। पढ़े-िट्टो थे, इलिटए भेमें जी में बातचीत कर देते थे। फिर भी आम जनता के प्रयाल से देशा जाय, तो अमेजी सब लोगों को जोड़नेनाली कही नहीं हो सकती। वह स्पान हिंदी भाषा का ही हो सकता है। मैंने कहा कि वह में में ख़े है। यह जमरहती का नहीं होता। पैंदिमों को जनड़कर बाँचनेवाली लंजीर स्थेह की होती है। परस्तु मेम-रांख कच्चा होता है। फिर भी लोग प्रेम के कारण वसे हुटने नहीं देते। वैसा ही हिंदी का प्रेम तंतु है।

जो हिंदी का अभिमान रखते हैं और उसकी खींचातानी करते हैं, वे उसे तोड़ने की कोशिया करते हैं। अभी पजाव में हिंदी के लिए नाहक आदोलन चलाया गया है। हम किसी पर टीका नहीं करते, फिर भी यह कहना चाहते हैं कि अगर हम हिंदी का आग्रह रखेंगे, तो नुक्कान होगा। लोग उसे प्रेम से हमीकार करें, यही उसमी ताकत है।

#### दूसरा स्तेह-तन्तु नागरी

सारे मारत को एक रराने के लिए इम जितने स्नेट बंधनों से बाँध सकते हैं, उतने स्नेट बंधनों से जार सरात है। जैसे हिंदी यह एक स्नेट-संद है, वैसे हो उतने हो महरन का दूखरा स्नेट-संद नागरी लिपि का है। आज मिल मिल माणाओं को लोग असनी-अपनी लिपि में लिखते, साथ ही नागरी में मी, तो निजना लाम होता ! उतनी लिपि अल्डी है, सुन्दर है, इम उसका निपेच नहीं करते। परन्तु उसके साथ धें जितना हो लिप संत्रा में असनी माणा में लिखना हाक करते हैं, तो सारे में मारत की मित मित माणाओं की सीपना दूखरों के लिए मुक्तम हो जाएगा।

#### नागरी का वैभव

सारे भारत के लिए एक लिपि नागरी ही हो सकती है। बुछ लोग समझते हैं कि वह रोमन लिपि हो सकती है। लेकिन यह उनकी गलत धारणा है। वे नहीं समझते कि आज नागरी का क्या स्थान है १ पन्द्रह करोड़ हिंदीमापी नागरी में लिपते हैं। तीन, सवा तीन करोड़ मराठीभाषी अपनी भाषा नागरी म लिखते हैं। दो पीने दो करोड़ गुजराती अपनी भाषा नागरी मे लिखते हैं। नागरी और गुजराती थोड़ी ही अल्या दीराती है। पर है यह नागरी ही। गुजराती में कपर की शीर्घरेला नहीं देते और दो तीन अक्षरों था फरक है। फिर नेपाली भाषा, जो हिंदुस्तान के बाहर की भाषा है, यह भी नागरी निर्प म लिखी जाती है। हमने पवनार-आश्रम में बेठे बेठे उस भाषा मा अध्ययन किया, क्योंकि लिपि नागरी थी। इसके अलावा पंजाबी और नागरी में बहुत थोड़ा फरक है। एक घटे की मेहनत में एक दूसरे की भाषा सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत का कुल आध्यात्मिक साहित्य नागरी लिपि में है। इतना वैभव क्सि दूसरी लिपि में नहीं है। इस तरह दस हजार वर्षं का साहित्य और आप्यात्मिक सपदा नागरी लिपि में है। इसके अलावा बैनों के प्रथ, जो अर्च मागधी में हैं, उनकी लिपि भी नागरी है। बौद्रों के त्रिपिटकों का बहुत सारा हिस्सा नागरी में आया है। नागरी के जरिये ही हिंदू. बौद, जैन धर्म के प्रथ पद सकते हैं। इसलिए आज की मिल भिला भाषाएँ भी नागरी में लिखी जामें, तो काफी बल बढेगा।

इसी तरह के परस्पर स्नेह वधन के साधन जियने वह सकते हैं, उतने बहानें चाहिए। यह स्नेह-नधन सास्कृतिक तौर पर हुआ। वैसे ही आर्थिक क्षेत्र मं भी स्नेह वधन बहुना चाहिए। इसिलए भूदान, सपिबदान हमने निकाल। इससे भूमिहीन और भूमियान के बीच स्नेह पेदा होता है। माहिक और मजरूर में भेम प्यन्य चनता है और समाज एकस्स बनानें में भी मदद होती है। नहीं तो आज जाति, घरें, पत्त के जरिये समाज के दुकड़े पड़े हैं। ये जो जियब भेद हिंदुस्तान के पीछे पड़े हैं, उहें तोड़कर उनमें से अभेद की सुसि संय जायगी, तभी भारत का बळ बुढेगा । इमें स<u>स्कृ</u>तिक, आर्थिक, सामांक्रिक, पार्मिक और ाने का हर प्रयत्न करना चाहिए ।

#### एकात्मता

। अब दूसरे नये दशक में प्रवेश कर को एकरस बनाते हैं. तो समझ लें कि र से इतने भेद होते हुए भी अदर से हम चेहरे आज हम यहाँ देखते हैं, वे ही हैं। लोग यह नहीं पूछते कि बाबा किस ही है। हम उड़ीसा के आदिवासी ग हैं। चे कहते थे कि बाबा समारी ही ले बदन रहता है। यह है भारत की वक ऐसा है, जो रूस की सेवा करता ा सेवा करता है ? रूस के मसने हरा ामले हल करने घूमता है ! परन्तु यहाँ याया घुम रहा है। उड़ीसा की समस्या । म बाबा का जन्म हुआ है महाराष्ट्र मे. हुआ १ यह भारत की भारतीयता है. ो शकराचार्य सारे भारत में दैसे घम का स्वागत किया १ वह एकातप्रता का दर्शन है। भारत की आत्मा एंस है। अपरा ही लिहाब, चाल बलन में फरक

होता है, पर उससे तो मिठाए और बढ़ती है। इसलिए उसका निपेध करने का कारण नहीं है। भारत की एकरस्ता बनाने का प्रयत्न हमे करना है।

नितोग्बर ( केरल ) १८ ७-<sup>१</sup>४७

### राम-नाम की महिमा

केरल प्रदेश में हमारे करीब २७ हमते बड़े आनद से मीते। अब इत आरिसी सताह में आनंदाश्रम में आने वा हमें सीमाम्य मास हुआ है। इत आश्रम मा अखिल भारत से ही नहीं, सुनिया से सबध है। परना बड़ी बात बह है कि यह केरल प्रदेश में बसा है। दीयक का प्रकाश जैसा स्वर्त पेलता है, बैसा ही उसके नजरीक भी होता है। इसी तरह ऐसे आश्रम से प्रकाश दूर तक पेलता है, बैसा नजरीक भी होता है।

### आनंदाश्रम फार्यकर्ताश्रों का स्फूर्ति-स्थान बने

फेरल प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने धर्म संकल्प किया है। उनका आदर्श है—
ग्रामराज्य की स्थापना, सर्वोद्य समाज बनाना, ग्राति-सेना की तैयारी करना
धीर जमीन की मालक्रियत मिटाना। यह छोटी बात नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ताओं
ने ऐसी भाषा बोलना छारू किया है। यह का क्षिप्रके बल पर किया। दुछ कार्य सामान्य मनुष्य की शक्ति से हो सकते हैं। परन्तु प्रत्न ऐसे कार्य होते हैं।
जिनके पीछे आध्यारिमक बल चाहिए, मेम का बल चाहिए। सारे वार्यकर्ताओं
को बह बल पहुँचाने का काम यह सत्या कर सकती है, ऐसा हमें यहाँ मास हुआ।
अपनिपद् में कहानी है। पश्ची खुक्त अपना घोसला छोड़कर दूर जगल में जाते
हैं। सर्वन भटकने के बार धाम को बापस अपने घोसले में छोटते हैं, तो काल
जंगल अरक्तेगले को जो स्थान घोसला दता है, वही स्थान यह आध्रम दे
सकता है। दुछ आध्यारिमक स्कृति की जरूरत पढ़ी, तो कार्यकर्ता ग्राहाँ आहे
रह एकते हैं। यहाँ के लोग भी जहाँ जहाँ कार्यकर्ता इन्हें बुलाँन, जाक्य मार्गहर्यन
कर सकते हैं। इस तरह केरल के सर्वोद्य कार्यकर्ता हस आश्रम सस्था ते सम्बन्ध

आप लोग जानते हैं कि आज दुनिया की खिति डॉबाडोल है। विश्वन बहुत नदा है। उसके विकास के शाथ हमें शक्ति मिलनी चाहिए। परन्तु आज उस्टे यह शक्ति संहार में लगी है। अगिन का उपयोग रसोई बनाने के लिए होता है और उससे घर को आग भी लग सकती है। अगिन स्वयं तटस्य शक्ति है। वैसे ही कुल विजान की शक्ति तटस्य है। आत्मातानी उसका उपयोग कल्याण के लिए करेगा और अज्ञानी मानव-संहार के लिए । यह मानव-संहार आज हो रहा है, क्योंकि यहे-वह राष्ट्र एक दूसरे में उसते हैं और इयर शक्ताओं के देर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे शक्त अच्छे बने हैं था नहीं, यह देखने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके कुणरिणाम हवा मे पैलते हैं और उसका हुए अवसर होता है। एक वैज्ञानिक ने कहा है कि ऐसे ही प्रयोग चलते रहेंगे, तो आगामी शिद्यु अल्झ पैदा होंगे।

## राम-नाम की ताकत

आज अलवार में हमने स्वर पदी। करमीर में एक तालाव की कुल की कुल मालियाँ मर गर्वी। वैद्यानिकों का कहना है, अणु-सिक्रयता के कारण मजिल्यों मरी हैं। ऐटम, हाइड्रोजन के प्रयोग वहाँ से दूर हुए हैं, पर सारे बातावरण में उसका विप कैल रहा है। ऐसा विप कैलानेवाले अन्त्री के वहाँ देर लगे हैं। वातावरण में परमाणु कैलाने वा दिहुत्तान का अर्थना अन्त्रीय देग है। हम इस लाजप्रम की लाइनेरी देखने गये थे। वहाँ राम नाम लिल्ये कामार्जी के टेर के देर थे। ये अल्ली तरह लोहे की आलमारियों में बहुत हिकालत से रहो थे। उसका परिणाम यह होगा कि कुल दुनिया में सम्ल, छन्दर अपना परमाणु कैल जावँगे। अर्क कस्मीर की मटली हैं, वेसे हो वो परमाणु कैल अपना विन्तु अमेरिका के लोगों को मिलने चाहिए। यह है हमारे पात्र हिंदसान का तरीका। यह दिहसान को ही यह परमा है।

चीनो माधी भींग यूहांग ने लिया है: "इडिया इन गॉड इप्टॉक्शीक़ेटेड लैंड" (भारत ईरार के पीछे बावला है) यह भारत का निश्वंग्रय गौरव है। आज भी बीता ही भाग बना है। उपर ऐटम और हाइड्रोजन बम के टेर लग रहे ईं और इपर संग्रह हो रहा है सम-नाम का। ये इन कागजी ऐटम बम से क्या लड़ सकते हैं। एक ऐटम बम पहेगा, तो कागज भी राम और राम नाम लिपनेताला भी रातम ! पिर भी भदा बहती है, इसम तापा है और यही तापत्र है, जिलने भारत में बचाया। हिंदुस्तान पर पुराने जमाने से बम आत्रमण नहीं हुए है। आज यूनानी, रोमन रेस्हित फेरल स्मृति में ही दिली है। लेबिन अनेक आत्रमणों के पावनूद भारत मां आत्मा पराजित नहीं हुई। भारत भी सहमृति अनट रही। उसने अला सिर ऊँचा राम। इसलिए आज यहाँ के लोगों का पागल्यन देगकर हम आनद हुआ। हम लगा, यह ताफत भूदान माम के लिए मदद दे सकती है।

#### राम-नाम भक्तों का अधिक बचाव करता है

इरएक मनुष्य के मन का बचाव राम नाम करता है। उसमें भी दुष्ट पदापत जरूर होगा। हनुमान का क्यादा बचाव होगा। मारत का क्यादा बचाव होगा। यह दाकराचार्य ने अपने भाष्य म उपमा देकर अच्छी तरह समझाया है। उन्होंने कहा है कि परमेरवर अग्नि के समान समत्वपुक्त है। अग्नि के बो नजदीक रहेगा, उसे क्यादा गर्मी पहुँचेगी और जो दूर रहेगा, उसे गर्मी नहीं पहुँचेगी। यह अग्नि का होगे नहीं, उससे नजदीक और दूर रहनेवाले का दोप है। अग्नि निष्यस्त होती है। इसी तरह दुनिया के स्वर होगा सम नाम मा आसीबाँद प्राप्त कर सकते हैं। इस समझते हैं कि प्राप्तदान और भूदान वह आसीबाँद प्राप्त कर सकते हैं। इस समझते हैं कि प्राप्तदान और भूदान वह आसीबाँद प्राप्त होने का अफ्कारी है। इस चाहते हैं कि केरल के सब सर्वेदव-

### कर्म, भक्ति का योग हो

हमने बहुत दक्त कहा है कि प्रामदान विश्व शान्ति के लिए बोट है। लेकिन वह बोट ही नहीं, उससे आणियक सिक्रयता बद्दती है और मलाई के परमाणु सारी दुनिया में मैं के तें हैं। उन परमाणुओं को राम नाम के बप का बण्ड मिरवा है तो वह रामबाण बमा। आब हमें आशा हुई कि हमारे कार्यकर्तीओं का आध्मां के मीं आप के साथ संयोग चन सकता है। शासों में बहुत दक्ता मत्त और परमेश्वर के खुड़ जाने की बात कही है। दे में कहा है: "अरे इंद्र, द्वाम और हम खुड़ जानें की बात कही है। दे में कहा है: "अरे इंद्र, द्वाम और हम खुड़ जावें"—शहं च रा च एश्वहन, संयुज्याव। यहाँ परमेश्वर को इंद्र

संता दो है। इन्द्र याने 'इंद्र-क्रप्टा'। परमेदवर से मक कह रहा है, तेरा और मेरा जोड़ा वन जायगा, तो चड़ा ही लाभ होगा। कर्मयोग की भिक्त के साथ योग को बात प्राचीन काल से चल रही है। गीता में भी यही कहा है। लेकिन कर्मयोग में इतनी नम्रता होगी चाटिए कि वह मिक की शरण जाकर उसके आअय है। इसी तरह भिक्त में इतना चासक्य होना चाहिए कि वह कर्मयोग को अपना पोपण है। मिक मानुखानीय है, कर्मयोग पुत्रखानीय। माता पराक्रम का कार्य अपने पुत्र के जरिये कराती है और उसे स्वयं पोपण देती है। यही गीता में अर्जुन और कृष्ण के बारे में दीसता है। इसी तरह इस खान से हम भिक्त और कर्मयोग के योग की अपेना करते हैं। यह सारा विपय विस्तार से इसने अपने गीता-प्रयचन में कहा है। वह पुस्तक बहुतों के पास पहुँची है। कानगड़ (केरत)

### शान्ति-सेना की स्थापना

: २८ :

[ प्रार्थना-सभा के पहले शांति-सेना के संगठन की भोषणा की गयी और शांति-सेनिक के नाते केरल के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञार्य लीं। उसके बाद प्रतिज्ञा-पत्र प्रधाय को समर्पण किये सपे।]

## फेरल की विशेषता : शांति-सेना की स्थापना

आज हमारी पेरल-पाता का अंतिम दिन है। अभी यहाँ आपकी उपस्थिति में एक गभीर प्रवत हुआ। शांकिनेता की स्थापना बेरल की विशेषता मानी जायती। मानरान वो तमिन्नाड में हुए थे, उद्दीश में भी हुए और दूबरे मोनों में भी हुए हैं। पढ़ने केरल के कांमरनीओं के उनना विस्तास नहीं भा कि यहाँ मामरान होंगे। परंतु देखा गया कि यहाँ की जनता है। उसारात हुगरे विभाग मान की जनता के उसारात हुगरे कि प्रता मानरान हुए हैं। प्राम्थन के गाँव छोडे हैं। आरंम में ऐसा ही होता है। आगे बहेन्सहें गाँव भी

मिलेंगे। पिर भी प्रामदान फेरल की विशेषता नहीं, यहाँ प्रामदान के आगे <sup>का</sup> कदम उठाया है और यह है शांति सेना की स्थापना।

आज यहाँ आठ लोगों ने प्रतिशा ली। चाति छेना भी प्रतिशा लेने मा अर्थ यह होगा कि ये अपना भीवन और प्राण बन सेवा में अर्थण करते हैं। वे अपनी सेवा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेंगे। अहिंसा और सत्य पर हमेता चलने भी कोशिया करते रहेंगे और लोगों को उसी राह पर से जावेंगे।

#### ब्रुनियाद बनी

अत्र केरल की तरफ सारे मारत का, सारी दुनिया का प्यान रहेगा। वर्षों कि यहाँ शांति-सेना का आरम हुआ है। यहाँ के कार्यमतीओं पर प्रमु ने बड़ी भारी जिम्मेनारी डाली है। यह उन्होंने विद्यास के साथ उठावी है। हम नहीं चाहते कि आज ज्यादा लोग प्रतिज्ञा लें। हम क्षेत्रल दिलाया नहीं, पक्षी सुनियाद चाहते हैं। यह बुनियाद आज आठ लोगों ने डाली है। आगे दिन बंदिन

कार्य बढ़ेगा । पहले सैकड़ों लोकसेवक बर्नेगे, उनमें से शांति सैनिक होंगे !

गाधीजी आज अधिक ाम कर रहे हैं

भारत में शांति सेना होगी, यह महाना गांधीं की हच्छा थी। उसकें िए कोशिश भी काफी की गयी थी। परन्तु उस वक्त हम सारे उनके साथीं कमजोर थे। महापुज्यों की आत्मा शरीर में रहते जितना काम करती है, उससें ज्यादा काम शरीर से सुन होने पर करती है। इसिल्ए गांधींजी ने शरीर में रहते जो कांध किया, उससे ज्यादा कार्य आज हो रहा है।

मजेरवरम् ( केरल ) २३ = '४७

# इदवर कौन और इल्खदवर कौन ?

अभी यहाँ हमें दिये गये मानपत्र में यह उल्लेख है कि जिनके पास है, उनसे लेना है और जिनके पास नहीं है, उन्हे देना है। सोचने की बात यह है कि इद्दवर कौन है और इल्ल्दवर कीन है। आरम में हम भी इसी तरह बोलते थे कि जिनके पास भूमि या सम्पत्ति है, वे भूमिहीनो, संपत्तिहीनों की भूमि और सम्पत्ति दें । भूमिवाले और संपत्तिवाले इदयह हैं और भूमिहीन, संपत्ति-हीन इत्हदयर । लेकिन इस याता में धीरे-धीरे हमारी बृद्धि के पटल खुल गुर्वे । आकाश सेवन से बुद्धि विशाल बनती है । सूर्य किरणीं के सेवन से तेजस्वी बनती है और हवा के सेवन से मुक्त बनती है। हमारी बुद्धि भी धीरे-धीरे व्यापक होती गयी, उसमें प्रकाश आया। यह मुक्त होती गयी। अन यह विचार स्पष्ट हुआ है कि इस दुनिया में इल्ल्द्बर कोई नहीं है। भगवान, ने हरएक को कुछ-न-कुछ दे ही रखा है। वह ऐसा निर्दय नहीं कि विसीको इल्ल्द्रवर बनाये। उसने किसीको बुद्धि दी है, तो किसीको श्रम शक्तिः किसीको भूमि दी है, तो किसीको संपत्ति। और मी पचासों प्रकार के दान उसने दिये हैं। उसने इरएक की पाँच इद्रियाँ दी हैं, सुन्दर नर देह दी है। इरएक को माता के उदर मैं जन्म दिया है। मातृ-प्रेम दिया है, पिता का प्रेम दिया है। ऐसी बहुत सी चीजें उसने हरएक की दी हैं। कोई चीज किसीको कम मिली है. तो कोई चीज ज्यादा ! इसमें उसका पश्चपात नहीं । जिसकी जितनी वासना थी, जैसी करनी थी, उसके अनुसार उसे चीज मिली। आप विसी वनिये की दूकान पर जाइये। वहाँ घी, शबकर, शहद आदि कई चीजें होने पर भी दियासलाई माँगिये, तो वह आपकी दियासलाई ही देगा। जो चीज अच्छी है, उसे वह अपनी ओर से नहीं देगा। आप जो

मोंगेंगे, यही देगा। हती तरह परमेदार हमारी वातना के अनुसार देता है। मेरे पहने का मुख्य विचार यह या। सार्थात, मगवान् ने हरएक भे खुछन इस्त दिया ही है। हरएक में पात चुछ न इस्त चीज नहीं भी है। याने हरएक मनुष्य इह वर्ष है और इल्टरमठ भी। किसी ने पात मोई चीज है, तो यह उस वस्तुवाला वन जाता है और क्रिके पात कोई चीज नहीं है, तो यह उस वस्तुवाला वन जाता है और क्रिके पात कोई चीज नहीं है, तो यह उस वस्तुवाला वन जाता है। या र व्याख्या तो डॉक है कि जिनके पात है, उन्हें देना है। हएक मतदल्य यह है कि उत्तर है। हम अन्त पात नहीं है, उन्हें देना है। हपका मतदल्य यह है कि इरएक को देना है। है देन के लिए हमारे पात चीज वहीं है। हाय, अदि, वाणी, दारीर आदि साथनी से हमें देना ही है। कीई अपने मन में यह न समक्षे कि मेरा धर्म लेने का है। हर कोई यह समक्षे कि मेरा धर्म लेने का है। हर कोई यह समक्षे कि मेरा धर्म लेने का है। हर कोई यह समक्षे कि मेरा धर्म लेने का है। हर कोई यह समक्षे कि मेरा धर्म लेने का है। हर कोई यह समक्षे कि मेरा धर्म लेने का है। हर कोई यह समक्षे कि मेरा धर्म हेने का ही है।

### प्रामदान की सफलता का सूत्र

आजरूल हम प्रामदान की बात करते हैं। छोग धमसते हैं कि जिनके वास जानित है, वे अवनी जानित गाँव को दे देते हैं, तो प्रामदान हो गया। बो जानीनवाले अब तक अपनी जानीन का अपयोग अपने पर के लिए करते थे, वे सारे गाँव को घर समझकर अपनी जानिन का उपयोग माँव के लिए करते के तैयार हुए, यह बहुत अच्छा हुआ। वेकिन इतने से प्रामदान केसे लूप इता है वा उसका केसल एक अब हुआ। गाँव के स्वित्तान् अस तक अपनी सपति का उपयोग घर के लिए करते थे। उन्होंने अपनी सपति का अपनी गाँव के लिए करते थे। उन्होंने अपनी सपति का अपनी गाँव के लिए करते थे। उन्होंने अपनी सपति का अपनी गाँव के किए करते के सामदान पूरा नहीं होगा। गाँव के मलदूरों के पास अम जाति है। आपने देशा है कि बदर फल राजा जातते हैं, यर पेड़ों को सिस करता नहीं जातते। अगवान, ने उन्हें भी हाम दिये हैं, पर लाने के लिए, छोनने के लिए। ये उत्पादक परिश्रम नहीं करते। पेड़ों को चेवा करके पिर एक मोगोंने, यह खुद्ध उन्हें नहीं है। इसाने करते। यह सेसा वा मनदूर आज अपने हाथ दिये हैं उत्पादक परिश्रम के लिए। यह सेसा वाित मनदूर आज अपने घर के लिए हस्तेमाल करते हैं। अगर वे अपनी अम यत्ति ग्राम के लिए सरे कि लिए।

समर्पण करें, तो प्रामदान का और एक हिस्सा होगा। यह नहीं सौचना चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं है। बल्कि यही सौचना चाहिए कि मेरे पास देने को क्या चीज हैं। मान लीजिये, यह शब्स हुर्बेल है, परन्तु पढ़ा लिखा है, तो यह अपनी सेवा गाँय को समर्पण करे, विद्या गाँव की दे।

आप क्ट्रेंग कि आज भी यही होता है, मज़्तूर गाँव की सेवा करता है, गृह पद्गाता है, व्यापारी, साहूकार पैसे देते ही हैं? ही, वे देते हैं, पर वह दान नहीं है, समर्पण नहीं है, वह सीदा है। हम इतना हैं, तो उसमें से इतना लेना है। यह लेन देन तो दुनिया में चक ही रही है। परन्तु दान में केवर समर्पण को ता है। इस पर कोर्ट पूछेगा: "तो क्या हमें कुठ भी वापस नहीं मिलेगा?" नहीं, आपको वापस जरूर मिलेगा, पर वह समाज की तरफ से प्रधाद के रूप में। समाज की तरफ से सरका यथाशिक सरसण होगा। हमें इतना वापस मिलना चाहिए, यो सोचकर हम नहीं देते—निरपेश सुदिर से गगा की समर्पण कर देते हैं, तो प्रामदान पूरा हो जाता है। विचादान से प्रामदान कर एक हिस्सा पूरा होता है।

िर भी आप कोई ऐसा शख्य खोज निकालेंगे, जिसके पास न जमीन है, न संपत्ति, न सुद्धि है, न अम शक्ति। बीमार होकर अस्पताल में पड़ा है। पूछेंगे, यह कमा देगा ? उसीकों सेम में दूसरों को बहुत कुछ देना पढ़ता है। देकिन उसके पास भी देने की लीज है। हमें अमने असर की परीक्षा करनी चाहिए कि क्या मेरे पास कोई लीज है, जिसे में दे सकता हूँ और कमा में उसे दे रहा हूँ । उस सीमार के पास भी देने की कोई जीज है। यह चूज़ा है, उसका शब्द कर उसके पास्त्र के पास में उसके को कोई जीज है। यह चूज़ा है, उसका शब्द के उसके पास्त्र के पास में इसे की कोई जीज है। यह चूज़ा है, उसका शब्द के उसके पास वहने क्या। उसने अमने वेटे को मेम दिया। उसने पास देन भी कोई योज नहीं भी। परना जाई उसने अमने वेटे को हो आत, उसना मेम हदस में इक नहीं सा। मेम का मयाह सहर उसके पदा और सोई। देर यह गाँव वा दूसरा कोई राहा गाँव वा दूसरा भीई हम आया। यह एडक़ा चना गया और मोई। देर यह गाँव वा दूसरा भीई रहम आया। यह एडक़ा चना गया और मोई। देर यह गाँव वा दूसरा भीई रहम आया। यह देने उसके आरो भी देता, नेकिन कि देता है। और

कुछ नहीं हुआ। जो मेम वर अपने एड्के को दे सकता है, क्या वह दूसरें को नहीं दे सरता है परन्तु मान शीजिये, उसे प्रामदान का विचार जैंचा कि मुखे भी समाज को उछ न कुछ देना है। किर उसे जिस किसी मनुष्य का दर्शन होगा, उसरा हदस भार आयोगा और यह उसे एउन मेम देगा। तो, उसने नहुत नहीं चीज दी। एसे मनुष्य के दर्शन के रिष्ट पता शोग शालावित रहीं। ये ने शोग के देशे के दर्शन में मानावित रहीं। ये होगा करेंगे कि यह यस पुरुष है, जिसे हरएक के दर्शन में मानावित की ही दर्शन होता है, यह समझे प्रेम ही मेम देशा है। आज भी इरायक के पार में पड़ा है। परन्तु यह अपने अपने परिवार के लिए सीमित राता है। यह समझे लिए खुना नहीं है।

में फहना यह चाहता हूँ कि इस तुनिया में 'इल्ट्यक' फोर्ड नहीं है। अपने पास देने की जो जोज पड़ी है, उसे हम दिल प्रोल्कर दें, यह दान विचार है। इसलिए ऐसी गल्दावहमी में मत रहिये कि इसमें चंद लोगों का काम देना है और चन्द लोगों का काम लेना है। जो पाम होता है, यह सकते लागू होता है। सस्य योलना, कहला, प्रेम आदि घाने है। यह सकते लागू है। अगर यह दान विचार चद लोगों को लागू होता है और चन्द की लागू नहीं हो। है और चन्द की लागू नहीं ता, तो समझना चाहिए कि वह धर्म विचार ही नहीं है।

# निष्काम सेवक की दुर्लभता

इन दिनों बिसे इम निष्णाम सेवा कहते हैं, यह चोन नही सुर्छम हो गयी है। इम आज यही हुँढ रहे हैं कि निप्ताम सेवक कहाँ हैं है इन दिनों सार्वजनिक कार्य के नाम से कुछ वार्य चलता है, परन्तु उसमें मत्तर, सत्ता का लोग, कीर्ति की अभिलापा आदि होती है। आज लोगों को बहुत सारी सेवा सत्ता के बिसे करने का लोग हो गया है। स्पृतिसिपिटरी, किल बोहें, अरोसकी, सरकार आदि सच सेवा के पापन हैं। लोग उसमें जाना चाहते हैं। यहाँ स्पर्ध चलती है। एक स्थान के लिए दल व्यक्ति रादे हो। बाते हैं। अगर सेवा की मावना हो, तो एक स्थान के लिए दल व्यक्ति रादे हो जाते हैं। कमर सेवा की मावना हो, तो एक स्थान के लिए दल वाई हों, यह अच्छा हो माना आयगा। परन्तु उसमें केवल सेवा की भावना नहीं होती, सत्ता की सावना मी होती है। जहाँ हम जाते

हैं, यही देरते हैं कि मनुष्य चाहता है कि हम सत्ता के जरिये समाज मे अपना क्षुछ न क्षुछ चलार्थे; याने हम सेवा करना नहीं चाहते, बल्कि अपना स्वान जमाना चाहते हैं । ऐसी सेवा से कोई उल्लेख्य काम नहीं बनता। सेवा विशुद्ध सेवा के लिए होनी चाहिए।

विराजपेट ( मैसूर ) १-१-१५७

# विश्व-स्वराज्य, ग्राम-स्वराज्य, आत्मस्वराज्य

: ३० :

# 'वन वर्ल्ड' का स्वप्न

कुर्गकी जनताका उत्साह देखकर ही हमने कहा या कि यहाँ सर्वोदय-राज्य होना चाहिए। वह हो सकता है। आप जानते हैं कि धीरे धीरे दुनिया में देश एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अब यह दिन दूर नहीं, जब कि पन वर्ल्ड' (एक विश्व ) का स्वप्न साकार हो सकता है। विशान ने ऐसे हिंसक शस्त्र बनाये हैं कि उनसे मनुष्य जाति का खात्मा ही होने का मय पैदा हुआ है। जहाँ हिंसा शक्ति ने इतना विकराल रूप घारण कर लिया, वहाँ अन शक्ति अहिंसा की शरण आ जायगी। यह दिन बहुत दूर है, ऐसा हम नहीं समझते। तन हर देश का नागरिक कुल दुनिया का नागरिक होगा। जैसे आज कर्ग का नागरिक कन्नड प्रदेश का और भारत देश का नागरिक है, वैसे ही वह दुनिया का भी नागरिक होगा। आज कुर्न मा मनुष्य सारे भारत में कहीं भी वे रीक टोक आ जा सकता है, काम कर सकता है। हम वह दिन लाना चाहते हैं, जब किसी भी देश का नागरिक दुनिया में कहीं भी वे रोक टोक जा सके, कहीं भी प्रेम से सेवा कर सके, अपना घंधा कर सके। किसी भी देश के नागरिक की दुनिया का नागरिकत्व हासिल होगा । उसके पूरे हक हासिल होंगे । यह दिन जल्दी आ रहा है। ऐसा स्पष्ट दर्शन हमें हो रहा है।

#### माग-स्त्रराज्य धनाम विद्य-स्वराज्य

सवाल यह है कि कुल हुनिया शातिमय बनेगी, तो राज्य कारोबार की स्रत क्या होगी ? क्या जैमे आज सारे भारत का कारोजार देहली से चलता है, वैधे सारी हुनिया का कारोबार किसी केन्द्र से चडेगा ! ऐसा नहीं होगा। आज देहरी म जो चलता है, वह भी नहीं रहेगा। देहरी जैने किसी केन्द्र में दुनिया के चुने नीतिशास्त्रमपन्न, रामन्द्रेपरहित शानी होंगे, जो लोगों को सन्गह देंगे। इसीटिए लोग उसे मानेंगे। उस सलाह में आवश्यकता के अनुसार पर्क करने का अधिवार लोगों को रहेगा। जगह जगह का कारोबार लोग ही देखेंगे। इसका नाम है विश्व स्वराज्य, वही ग्राम स्वराज्य है। एक एक ग्राम में स्वराज्य होगा और कुछ दुनिया में विश्व रवराज्य होगा । सूर्य का उदय होता है, तो उसकी विर्णे कुल देश में, कुल गाँवों में, कुल घरों में जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि देहली में सुनेंद्रय हुआ, यहाँ गाँवों में नहीं हुआ और हमें श्रद्धा से मान रेना पड़ा कि वहाँ सूर्योदय हुआ । क्या गाँव में अधकार हो, तो लोग कनूल करेंगे कि सर्योदय हुआ ! जत सूर्य की किरणें ब्राह्मण-इरिजन, गरीब श्रीमान, आदि इम सनके घरी में प्रवेश करेंगी, तभी इम मानेंगे कि सूर्योदय हुआ है। इसी तरह विश्व-स्त्रराज्य हुआ, इस बात को हर मनुष्य तभी करूल करेगा, जब गाँव गाँव में स्वराज्य होगा । गाँव गाँव में स्वराज्य हुआ, यह तभी कबूल करेंगे, जब आत्मस्वराज्य होगा। आत्मस्वराज्य म हर बच्चा यह समझेगा कि मैं स्वतंत्र हूँ, सारी हिनया की सेवा करने के लिए मुक्त हूँ, मेरे अधिकारी और मेरे कर्तव्यी पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, मैं किसीसे नहीं उरता और न किसीको उराता हूं।

#### आत्मज्ञान का असर

होर के मच्चे की एक मिसद कहानी है। उसे गाँववाले पकड़कर लाये। ये उसे मेड़ों के साथ ख्याल ले जाते ये और उन्होंके साथ खिलाते। एक दभा जगण में एक होर ने मेड़ों पर हमला कर एक मेड़ को पकड़ लिया। होर के बच्चे ने वह सारा नाटक देएा कि एक प्राणी आया और हमारे भाइयों में से एक भाई को ले गया। फिर उसने अपने हारीर की तरक देला और हमला करने गले के शरीर की तरफ देखा, तो उसे आत्मशान हुआ कि मैं मेड़ नहीं, दोर हूँ। उसने सोवा कि मैं भी प्रयोग करके देखूँ कि भेड़ की उठा सकता हूँ या नहीं। उसने फौरन हमला किया, तो भेड़ें भाग गर्यों। उसे आत्मशान हुआ, अपनी शक्ति का भान हुआ, तो वह जगल में चला गया।

आज हमारे देहातों की हालत यह है कि वे शेर हैं, परन्तु भेड़ बने है। पहले उनको अपना गड़ेरिया जुनने का अधिकार हासिल नहीं था। कोई राजा वनता था, तो मेड़ों को कबूल करना पड़ता था कि वह राजा है और हम प्रजा हैं। फिर दो-चार गड़ेरिये तैयार हुए और कहने छगे कि मैं गड़ेरिया बहुँगा। षत्र वे लड़ते एड़ते यक गये, तो उन्होंने तय किया कि अब लड़ना मंद करके मेड़ों से ही पूछना चाहिए कि तुम्हें कीन सा गड़ेरिया चाहिए। इस तरह मेड़ों को अपना गड़ेरिया जुनने का हक दिया गया। तब से ये भेड़ें पाँच पाँच साल के लिए अपना गड़ेरिया चुनती हैं। गड़ेरिया चुनने का अधिकार मिला, पर भेड़ें तो भेड़ें ही रहीं। जब तक आप प्रतिनिधियों के जरिये अपना कारोबार चलायेंगे. तन तक भेड़ ही रहेंगे। इसलिए ग्राम-स्वराज्य का मतलब यह है कि आप समझें कि आप भेड़ नहीं है। हम अपना कारोबार स्वयं चला सकते हैं. इस तरह का आत्म विख्वास हर गाँउ मे आना चाहिए, हर बच्चे में आना चाहिए। तभी आत्मराज्य होगा, ब्राम राज्य होगा, विश्व राज्य होगा और तीनों में एक समान धारा प्रवाहित होगी। आत्मराज्य के खिलाफ प्रामराज्य नहीं और उन दोनों के खिलाफ विस्वराज्य नहीं । इस तरह आत्मराज्य, प्रामराज्य, विश्वराज्य की अखण्ड धारा बहेगी ।

### सर्वोदय-राज्य की व्याख्या

होगों को आपस में हड़ने की आदत है, तो इससे 'माम स्वाबहंबन' के बदहें 'माम सगझा' चरेगा। गाँव-गाँव में सगझा होने से कोर्ट का, वतीहों का राज्य चरेगा। फिर न होगा आस्मराज्य, न आमराज्य और न विश्वराज्य। प्रामराज्य, सर्वेदय राज्य की शर्व यही है कि होग सब मिलकर रहें, गाँव को परिवार समझें।

आज एक गाँव के भाई इमसे मिलने आये थे। वे प्रामदान के बारे में सोच रहे हैं। इसने अपने मन में सीचा कि ये लीग क्या सीचते होंगे ! क्या आज के समाज में कोई निर्भवता है, रक्षण है। किर उसे बदल्यों में डर क्यों माइम हो ? एक सुन्दर विद्योगा है, परन्तु उस पर साँप पड़ा है, यह माद्रम होने पर भी क्या उसका मोह होगा ? हमें यह भान होना चाहिए कि आज के समाज में जो ऊँच-नीच आदि भेद हैं, वे सारे साँप हैं, उनसे दुनिया पर सेना की ही सता चल सकती है। और जब तक इम रोना की राजा मान्य करेंगे, तब तक दुनिया में रुडाई रातम नहीं होगी । इसलिए सर्वेदय-राज्य की व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे कि गाँवों के हागड़े बाहर के बोर्ट में न जायें । जब खोग हागड़ा नहीं परेंगे, तो बकोल बेकार बनकर बाबा के पास जमीन मॉॅंगने आयेंगे। वे क्सिन वर्नेंगे, तम सर्वोदय राज्य होगा। गाँव गाँव के लोग यह नियम कर सकते हैं कि इमारे गाँव का हागड़ा बाहर नहीं जायगा। लेकिन सिर्फ ऐसा नियम करने से काम नहीं बनेगा। उसके लिए गाँव की रचना ही ऐसी करनी होगी कि गाँव में इसाहे न हों।

जब इमसे पूछा जाता है कि क्या मामराज्य के लिए मामदान करना ही पहेगा, तो इस जवाब देते हैं कि तुम प्रामदान से उरते क्यों हो। इमें प्रामदान से मतळा नहीं है, हम तो जाम स्वराज्य चाहते हैं। तुम अगर यह जिम्मेवारी उठाओं कि अपने गाँव के हर मनुष्य को पूरा खाना मिलेगा, काम और उत्तम शिक्षण मिलेगा, तो हो गया प्रामदान ! उसके लिए जमीन की मालकियत मिटानी पद्भती है। यह तो अनियाद है। मकान प्राम-मंदिर है। इसमें सारे गाँव की एक परिवार बनाकर लोग प्रेम से रहते हैं, सर्वसम्मति से गाँव का कारोगार ਚਲਾਨੇ हैं।

सर्वोदय-राज्य में ऊँच-नीच का भेद नहीं रहेगा। पाँच अँगुलियों के जैसी समता रहेगी। पाँची अँगुलियाँ समान हैं, पर बिलकुल समान नहीं। उनमे थोड़ी सी विषमता है, बहुत ज्यादा नहीं । हर अंगुली की अलग अलग ताकत है और पाँचो सहयोग से काम करती हैं। इसे हम विवेक युक्त समता या

तुष्यता कहते हैं । आपके गाँवों में इस्एक की अलग अलग शक्ति विकसित होनी चाहिए और सनका सहयोग होना चाहिए ।

## गाँव छोटी इकाई और देश वड़ी

गाँव में अच्छे सेनापति, अच्छे प्रधानमत्री, दार्शनिक, कवि, साहित्यिक, चित्रकार, व्यापारी, वैद्य, संगीतज्ञ सत्र निकलने चाहिए । लेकिन आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि पडित नेहरू अगर प्रधानमंत्री पद से हटने की बात करते हैं. तो लोग सोचते है कि फिर अपना क्या होगा <sup>१</sup> लेकिन इस तरह क्यों रोते ही ? भाखिर पंडित नेहरू करते क्या हैं ? वे कारोजार चलाते हैं। कारोजार चलाना तो एक मामूली बात होनी चाहिए और गाँव गाँव में नारीबार चलानेवाले निकलने चाहिए। देश में वही करना पड़ता है, जो गाँव मे करना पड़ता है। गाँव में समाई करनी पड़ती है, तो देश में सेनीटेशन की व्यवस्था करनी पड़ती है। गाँव में तालीम, रुलण, धर्च, अच्छे रास्ते, अच्छी फसल, आरोग्य आदि सव करना पड़ता है। एक गाँव का दूसरे गाँव के साथ सम्बन्ध आता है। वैसे ही एक देश का दूसरे देश के साथ आता है। जितना देश में चाहिए, सारा गाँव में चाहिए। एक छोटी इकाई है और दूसरी बड़ी। फिर कारोबार चलानेवाली भी कमी क्यों होनी चाहिए ! एक जाय तो पचारों आने चाहिए । परन्त आज हमें कारोबार चलाने की आदत नहीं । हम अपने को अनाथ समझते हैं । इसिल्फ सारी निम्मेदारी योजना-आयोग पर सौंप देते हैं। आज जिला नियोजन नहीं. राष्ट्रीय नियोजन है। माना जाता है कि सीचने का काम दिल्लीवाली का है. हमारा नहीं । होना तो यह चाहिए कि गाँव का कारोबार गाँव में चले ।

• स्कूल के लड़के जानते हैं कि को पिदान्त एक छोटे निकोण में सिद्ध हुआ, उसे पड़े फिक्कण में रिट से सिद्ध नहीं करना पड़ता ! आप अपने गाँउ में कारो बार चलने का साहत सीखेंगे, तो यह देश के नमा में आयेगा ! मान लो कि रिसी गाँव का रारोदात बहुत अच्छा चलता है ! वहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई सर्वे हैं। यहाँ विवाद में तीतों की तालीम की अच्छी योजना बनायी है, उसे सम लोग वह प्रेम से चलते हैं। ता वहां प्रेम से चलते हैं। उसर दिल्लीवालों के सामने समस्या आयी कि हेर

में जो भिन्त-भिन्त धर्मों के छोग हैं, उन सक्के शिक्षण की व्यवस्था कैसे की जाय, तो गाँव के लोग कहेंगे कि हमने अपने ,गाँव में यह समस्या इल की है। दिल्छीं यांके योजना आयोग का सदस्य उस गाँव में देखने आयेगा कि गाँववालों ने किस तरह योजना कनायी है, किर वही नमूना देश को लागू किया जा सकेगा। देहली में यहुत हमाई चलते हैं और कार्ट में मामले-मुक्दमें चलते हैं। किसी गाँव के लोग करेंगे कि हमने अपने गाँव में ऐसी अच्छी व्यवस्था की है कि पिछले दस सालों में बाहर के कोर्ट में कोई मामल नहीं गया। किर दिल्लीवाल यहां आकर देखेगा कि गाँववालों ने सबसे काम और खाना देने की व्यवस्था की है। अगर गाँव का कोई मूरख चोरी करें, तो उसे तीन साल की सबा नहीं, बल्कि तीन एकड़ जमीन की सजा ही जाती है और कहा जाता है कि मेहना करके खाओ और बाल-बन्चों को रिक्लाओ। यह आलसी हो, तो उसे खुशकी नहीं; बक्कि अच्छी सामीन दी जाती है, जिससे उसका काम आसान वने। इस तरह आप लोग गाँव में प्रामराज्य स्थापन करेंने, तो देश सुखी होगा।

पोनमपेट ( मैसूर ) ११-६-'४७

'नमक और चमक

: ३१ :

आज एक वैदिक ब्राह्मण हमारे पाछ आये थे। उन्होंने कुछ वैदिक मंत्र सुनाये। वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं, जिनमें सबको नमस्कार किया है। उन्हें 'ममक मंत्र' कहते हैं। एक-एक पदार्थ का, एक एक प्राणी का, एक एक मनुष्प का नाम लेकर 'उसे नमस्कार-उसे नमस्कार' ऐसा कहा गया है। न्यहाँ तक कि चोरों का, रानियों का, डाकुओं मा भी उल्लेख कर उन्हें भी नमस्कार किया गया है। ये नमक मंत्र हम जब-जब सुनते हैं, हमारे दिल पर यहुत अवर होता है। परमेश्वर के नाम अनेक हैं। कोई उसे विष्णु कहते हैं, तो कोई शाम, कोई कुण कहते हैं, तो कोई हरि। ये नाम उस मंत्र में नहीं लिये गये, बहिक बहुई, उनकर, किसान बीसे नाम लेकर उन्हें नमस्कार किया गया है। जासणी ने कुछ जातियों को ऐसे वेद-मंत्र बोल्ने और सुनने का आधिकार नहीं दिया था। बोल्ने का अधिकार न देना ठीक भी हो सकता है, क्योंकि उसमे उद्यारण का सवाल है। किन्तु सुनने का भी अधिकार नहीं दिया! एक तरफ तो यह हाल्त है और दूसरी तरफ इन मंत्रों में सत्र जातिवालों के नाम लेलेकर परमेस्वर-भाव से उन्हें प्रणाम किया है।

फिर दूधरे हैं 'नमक मंत्र'। उन्हें भी हमने आज सुना। उनमें ऋषि भगवान् से एक चीज माँगता है। कहता है: 'गोधूमारच में, तिलारच में।'— मुक्ते गेहूँ चाहिए, तिल चाहिए। चेचारे ऋषि का पेट तो छोटा होगा, लेकिन उछने इतनी चीजें माँगी कि वह सारा बोलने में भी दस मिनट ब्याते हैं। हमें अच्छा रास्ता चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, सुन्दर गार्ये चाहिए, बीथें, धेर्य, प्रेम चाहिए। इस तरह उसने मानसिक गुण और भीतिक वस्तुएँ भी माँगी हैं।

### गाँव के लिए क्या चाहिए ?

हमने जब वे दो तरह के मन्त्र सुने, तो प्रामदान क्या है, इस विषय में पूरा प्रकाश दिराई दिया। ऋषि कहता है कि प्राम के लिए सब चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। एक जगह उसने दगर कर दिया है: 'विरवस सुरम् प्रामे अस्तिन् अनातृरस्।' याने हमारे गाँव में सब प्रकार की पुष्टि, आरोग्य रहना चाहिए। इस कार ऋषि चव कहता है कि सुसे यह चाहिए और यह चाहिए, तो उसका मतल्य है कि गाँव के लिए चाहिए। गाँव में कुछ अच्छे लोग होते हैं, तो कुछ अन्छे लोग होते हैं, तो कुछ आला मानात् की स्पष्टि है, इसमें तरह तरह के रूप है—सन्त्राण, रजीगुण, तमोगुण। सारा भगवत्-रूप ही है। इसलिए ऋषि सबको नमस्कार करता है। मले- वोर समी ईस्वर के रूप ही। इसलिए ऋषि सबको नमस्कार करता है। मले- वोर समी ईस्वर के रूप ही। एक हम मानते हैं, तो को ईस्वरम्म हो बाते हैं। एक हम मानते हैं, तो को ईस्वरम्म की सारे हैं। इसके नम सारे की हैं। तो कें नीच आदि सब मेर स्वतम हो जाते हैं। वहाँ अपकार होता है, वहाँ छोटे-नहें सितारे प्रकट होते हैं। इसकी चमक स्वाद, उसके कम, इस तरह कहा जाता है। परंत्र कहाँ

स्पंनारायण प्रकट होते हैं, प्रकाश आता है, यहाँ वे छोटे बड़े स्वितरे भी स्रतम हो जाते हैं। स्व प्रकाशमय हो जाते हैं। न कोई कम रहता है, न कोई ज्यादा। ईश्वर भावना, भक्ति-भावना का यही परिणाम होता है।

मामदान की युक्ति

माम-पंचायत और प्राम-सभा में फर्क

एक मार्द ने पूछा कि क्षाज जो बाम पंचायत बनती है, उसमें और प्राम्दान के माद बननेवाली प्राम समा में क्या पर्क है! जितना रावण और राम में पर्क है, उतना इन दोनों में है। आज बहुमत से पंचायत मा जुनाब होता है। इसमें वहीं है। इसमें वहीं में हैं से बहुक होता है। उसमें वहीं प्रित्या जुने जाते हैं, जिनके पास मुख्य जामीन या सम्पति है, जिन्हें उस्क ताड़ी। मिन्नी है, अपना जिनक स्वास्त से कुछ सामन या सम्पति है, जिन्हें उस्क ताड़ी। मिन्नी है, अपना जिनक स्वास से कुछ सामन या सम्पत्ति है या अधिकारियों वर इस्क वन्न है। इस तरह सारी वियमता भाषम रस्ति हुए जिनके हाथ में पहले से दी बहुत सता है, उनके हाथों और सता दी जाती है। ऐसी पंचायतें गाँव गाँव में

बनती हैं, तो बहुत पंचायत (झमझ) हो जाती है। आज की पंचायते विकेदित शोषण योजना है। कोई एक सुकतान है। वह शासन करता है, सकते तकलीक देता है, सकते शोषण करता है। एक स्थान में रहकर वह अच्छी तरह शोषण नहीं कर सकता, इसिटए वह गाँव गाँव में पचायत बनाता है। पंचायत का अध्यक्ष याने गाँव-गाँव में सुकतान । इस तरह की बोजना आजकर बनती है। इसिटए छोगों को शाक होती है। इसिटए छोगों को शाक होती है। इसिटए छोगों को शाक होती है। इसिटए छोगों के प्रमुट एक एक पर्क कर में कहे हैं। तो इसका अचानक परिवर्जन कैसे हो रहा है। यह अध्यानक उत्तर कैसे का रहा है। दाह में खुळ काळा अवस्य होगा। लेकन शंका से शंका बहुती है। इसिटए बरा विस्थास मी स्त्राना चाहिए और समझना चाहिए कि मामदान के बाद को माम पंचायते बनेती, वे दुसरे हो दम की होंगी। गाँव के १८ माल के करर के सब स्वी-पुरुग माम समा के सहस्य होंगे। जिनके हाथों सब उत्ता होंगी, वे सिर्फ कारोगर चलाने के लिए, असने में से ही १०-५ लोगों को अधीनात्र से सोनी में लोगी से स्वीनी से स्वीनी।

### प्रामदान के बाद क्या हो ?

प्राप्तदान के बाद प्रथम क्या काम किया वायगा, यह उस-उस गाँव की परिस्थिति पर निर्मर रहेगा। गाँव के लोग सोचें कि गाँव की प्रथम आवश्यकता क्या है। मैं क्या करूँगा, यह मैं आपको बताता हूँ। मैं स्पर्ध करूँगा, यह मैं आपको बताता हूँ। मैं स्पर्ध कर कुछ ना में स्कर्ण में स्वाप्त के नाम से रोपर होगा। जो पैसा नहीं है स्कर्ण में अम में गी। विनक्ते पास विवाद है, उसके साम होगा। जैसे आवक्य चलता है कि जिसके पास देश हैं, उसका पाना होगा। जैसे आवक्य चलता है कि जिसके पास देश हैं, उसका पाना होगा। जैसे आवक्य चलता है कि जिसके पास देश हैं। यर मैं हर कोई अलग-अलग कमाते हैं, परन्तु यह नहीं होता कि विवाद वितास कमाया, उसके अनुसार वह साम करेगा। अगर आव गाँव मैं टिक्टी जितनी साकि होगी, उसके अनुसार वह साम करेगा। अगर आव गाँव मैं कोई साम करेगा। स्वार आव गाँव मैं कोई साम करेगा।

दूकान चलती है, तो दूकानवाले से मेम से कहा जायगा कि त् अत्र सामृहिक दूकान गाँव की तरफ से चला। उसी दूकान की तरफ से बाहर का माल लाया जायगा और गाँव का माल बाहर वेचा जायगा। किर ६ महीने के बाद दूकान के हिसाब पर चर्चा करने के लिए ग्राम-समा चुलावी जायगी। उसमें दूकानवाला कहेगा कि अपने गाँव में बाहर से इतना तेल आता है, तो क्या गाँव में बी मूँगकाल है, उससे इतना तेल अपने गाँव में ही पैदा नहीं किया जा सकता! गाँव में से वाहर के इतना तेल अपने गाँव में ही पैदा नहीं किया जा सकता! गाँव में से वाहर से स्वा का साम में से वाहर से साहर से आनेवाली एक-एक चीन गाँव में ही बनाने की की सिवा की नायगी। गाँव में दो साल का अनाज रहना चाहिए। नहीं तो लड़ाई की सरता में गाँव भी का करना करना चाहिए।

गाँव का कवहा भी गाँव में ही बनाना होगा, जिससे कवहा रारीदने के लिए अमाज न वेचना पढ़े । वहने चूहियाँ पहनती हैं, जो बाहर से रारीदी जाती हैं । उसका वह उपाय हो सकता है कि वे कारों और सुत की माला मनाकर जने को तारह रेद-मंगों से अभिमित्रित करके पहने । इससे पहाँ के माला मनाकर मंत्र तिखाने का काम मिल जायगा और वहने मो रोज मंत्र बोलों । यह पूटने चाली कांच की चूड़ी जो गाँव में कनती हैं, बहर की फैक्टरी में बनती हैं, तब क्यों उसे पहना जाय ! यह मानना गलत है कि काँच की चूड़ी सीमाप्य कहा क्षाण ही । वह दूटी, तो अपना नसीव पूटा ! सोचने की बात है कि क्या सीमाप्य का ख़क्षण खरीदा जायगा ! इस तरह आप सन होग मिलकर गाँव की उन्ति के कारे में सोच सकेंगे । मामदान के बाद सारी जानिन एक बनाने की करता नहीं है । गाँववाले अपनी इच्छा के अनुसार अलग-अलग प्रयोग करेंगे और रेहोंने कि कचल के तब इसी है कि आपस का मेम न दूटे ! इसके लिए 'नमक' और 'चमक' मंत्र महुत करती हैं । इसके लिए 'नमक' और 'चमक' मंत्र महुत करती हैं ।

### मंत्रोपदेश

गाँव का कोई भी मनुष्य सामने आये, तो उसे नमस्कार करना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वजों ने सिरताया। आज हम यंत्रवत् नमस्कार करते हैं। इसके बदले ये सारे नारायण मूर्ति हैं, यह समझकर नमस्कार करना चाहिए और सबके लिए प्रेम के शब्द ना ही उच्चारण करना चाहिए । यह हो गया 'नमक'।

'चमरे' का मतलब है कि गाँव के लिए सब चीजें चाहिए। गाँव की लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति बढ़ानी है। गाँव की संयन्न बनाना है। उसमें भी पहले कीन सी चीजें चाहिए, यह तम कर यमाक्रम एक-एक चीज बढ़ानी चाहिए। दूस बढ़ने से पहले फोनोप्राफ लाना उचित नहीं है। शरी गाँव का एक राज्य होना चाहिए, जिसमें रक्षण, शिष्मण, पोपण, मणाई लाहि सक्की योजना चीन। गाँव में कोई पिडल तेहरू हों, कोई रोजन्याच्न, तो कोई पंतशी। सारे गाँववाले मिल-जुलकर काम करें, तो किनना आनन्द हो!

आप ब्राह्मण से पूछिये कि द्वाहार 'नमक' और 'चमक' में क्या है। अगर वह कहे कि हरिजनों को और नूसरों को बेद सुनने का अधिकार नहीं है, तो उससे कहिये कि द्वाहारा ब्राह्मणत्व हम नहीं मानते। बावा ने हमें सिखाया है कि द्वाह को, चोर को, हरिजन सक्को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा ही नमस्कार नहीं, उन्हें सद्नका, मावत क्य समझकर नमस्कार करना चाहिए। ऐसा ही नमस्कार नहीं, उन्हें सद्नका, मावत क्य समझकर नमस्कार करना चाहिए। क्या ऐसे कद्र-क्स को वेद सुनने का अधिकार नहीं है। नहीं तो किर क्द्र का द्वाम पर कोप होगा, इसक्षिय कृपा करके ऐसे मेदमाव मत रखों। सबको आदर दी, सबका समान करों। आपस में दारीर के अवस्वों को तरह प्रेम रखो, तव गाँव सुनो होगा।

कलहन्नी ( केरल ) १२-६-'४७

# ऐतिहासिक संकल्प

: ३२:

जिस काम को अभी तक हम करते आये, उसमे यहाँ के समोहन ने ( सर्वदलीय नेता-समोहन ) एक नया अध्याय द्वारू कर दिया है। मैं मानता हूँ कि यह मकान एक ऐतिहासिक महत्त्व की बस्तु बन जावगी। यहाँ बहुत बहा संकल्प हुआ है। इसके साथ जिम्मेवारी मी आती है। 'जिम्मेवारी' द्वन्द से दरने की कोई जरूरत नहीं । यह तो इतनी मीडी चीज है कि जैसे किसीसे वहा जाय कि 'तुझ पर छड्डू रानि की जिम्मेबारी है'। गाँव गाँव वा परिवार बने, आज जो भेदमाव हैं, वे सब इट जायें, सब लोग मिल्कर काम करें, प्राम माम में माम स्वराज्य बने—यह सारा इतना मुल्दर विचार है कि इसके लिए इमें रुगता है कि इसके लिए इमें रुगता है कि इसकी आग्र यह गयी है, दुगुनी हो गयी है। गाणीजी ने यहा या कि हरें रे साल की उम्र याने पूर्ण आग्रुष्य है। अभी हम हर साल के हो चुके हैं। याने इमारी आधी उम्र हुई है। अब बाकी के ६३ साल वैसे बीतेंगे। जिल तरह का प्रसाव अभी यहाँ हुआ है, उसके अनुसार काम करेंगे, तो आप और हम पूरा बीवन बीवेंगे।

### ह्नुमान् का काम

इसने कर्नाटक प्रवेश के समय मुख्य रूप से इनुमान् का नाम लिया। यहाँ हनुमान कार्य कर रहे हैं। हम सबका विस्वास है कि वे चिरजीयी हैं, मरे नहीं । रामजी निज धाम को चले गये, तो हमारे लिए हनुमान, को यहाँ छोड़ गये। वे इस कर्नाटक प्रदेश में विशेष आसक्ति रसकर नाम कर रहे हैं। हनुमान् किसी एक प्रदेश के नहीं, किर भी उनका वासनामय देह कहाँ काम कर रहा है, इसे में सप्रयोग सिद्ध कर सन्ता हूँ। आप जानते हैं कि हिंदस्तान में तुल्सीदास, करन आदि महान कवियों ने पहले रामायण लिसी, परत करनड़ ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें अर्वाचीन काल में रामायण लिखी गयी है। इस जमाने में कवि छोटी छोटी कविताएँ लिखते हैं। उनमें महाकाव्य लियने की प्रवृत्ति नहीं दीयती। परन्तु आपके इस कर्नाटक में पुटप्पाने ऐसी अद्भुत रचना की है कि आप सब गर्ने कर सकते हैं। हमने पुटप्पा से विनोद में कहा कि आपने जमाने के खिलाप काम कर डाला । यह महावाज्य का जमाना नहीं, छिटपुर कविताओं मा समाना है। वे बोले: "हाँ, आपकी बात दुनिया के लिए सही है, पर वह अपने देश को लागू नहीं है। इस जमाने में हिन्तुस्तान में महानाव्य के रायक काम रूप है।" इम भी खोचते हैं, तो रगता है कि भारत में

गत सी वर्षों में जो महापुल्यों का दर्शन हुआ, वह अद्युत ही है। इतने होटे समय में इतने ऊँचे दर्जे के महापुष्य भारत में हुए, जितने अभी तक नहीं हुए थे। रामकृष्ण परमहस, रवीन्द्रनाथ ठाडुर, श्री अरिवन्द घोर, महास्मा गाधी, स्वामी दयानन्द सरस्वती, होकमान्य तिन्क—ये सारे क्या छोटे नाम हैं? आज का समय महाकाव्य के लायक है। इस बात का भान यहाँ पुहम्पा को हुआ। दूसरी नगहों पर तो छिन्युट काव्य ही लिखे जा रहे है। महासव्य लिएने के लिए भी पुहम्पा ने कीन-सा काव्य उठाया? रामायण। इस समझते हैं कि यह हदामान् की प्रेरण है। वह इस प्रदेश में काम कर रहा है और उसीने इस मकान में यह काम करवाया है।

मैंने अपनी कोई सखा नहीं बनायों । मैं किसी राजनीतिक या गैर राजनीतिक सखा का सदस्य नहीं हूँ। यह मेरा निपेषक वर्षन हुआ, क्योंकि मैं किसी सदया का सदस्य नहीं हूँ, इसिंग्ट सब सखाएँ मेरी हैं। वितने कोस हैं, वे सन मेरे कार्यकर्ता हैं। आप कोग जो सुन रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं। आप कमा की सहें मेरे कार्यकर्ता हैं। आप कमा कीसे और हुत्मान की बानर तेना में दाखिल हो जाहरें। किर पुरुष्पा को नवी रामायण किसने की जरूरत पड़ेगी। अभी तो उन्होंने पुरानी कथा किस रामायण किसी। लेकिन नये पराक्रम की गाया लिखने के लिए आप उन्हें मेरित कर सकते हैं।

# विदव-मानव का निर्माण आवदयक

हमें नया मानन बनाना है, जिले ऋग्वेद ने 'विश्व मानुप' नाम दिया है। आज हमारे सामने बहुत छोटे छोटे मानव खड़े हैं। कोई जातिवाले, कोई माणवाले, कोई प्रावाले, कोई प्रावाले हैं। सिंहा के कुछ अलबारों में पाकित्तान के कुछ अलबारों में शिद्धाना को निंदा आयेगी। पाकितान के कुछ अलबारों में सिंदुइतान को निंदा आयेगी। रूत के कुछ अलबारों में अमेरिका की निंदा आयेगी। और अमेरिका के कुछ अलबारों में रूप की निंदा आयेगी। यानी देशामिमान भी तोड़नेवाली बीज जन गयी है, जोड़नेवाली नहीं। केरल मे पूर्तो समाय प्रायंगा में ईश्तर का कीन हा नाम छिया जाय, इतन हमें बड़ी

सुरिकल माल्यम होती थी। राम का नाम लें, तो ईसाई और मुसलमानों को पबद नहीं आता और अल्टाह का नाम लं, तो हिंदू और ईसाइयों को पबद नहीं आता। दूसरे तीवरे कामों म तो हम इकड़ा हो सकते हैं, पर मगवान का नाम लेने में इकड़ा नहीं हो एकते। इसने तो में नासिकों को पबद करता हूं। क्यांकि उनका एक लेटकामें वन सकता है, जहाँ कुल नासिक इकड़ा हो सकते हैं। यह परमेदर तोड़नेवाला बना है। क्यां यह कोई ईश्वर का सम्वी है क्यानी सतानों में विमेद करे हैं हमने धर्म के नाम से भी हृदय को सकुचित बना दिया है। जाति, भाया, प्रात, पथ, धर्म—ये सारे हमें तोड़नेवाल बन ये हैं। इन सब्बों में बच्च व वहना है और विस्व मानर का निर्माण करता है।

हम समझते हैं कि हसकी नींव हस मकान में डाजी गयी है। सब बड़े नेता एक जगह रावें हो जाते हैं, एकन विचार और सकत्य करते हैं, तैतिक, अिंहत तरीकों की प्रशास करते हैं और उसका प्रहण करते हैं—सजोंदयगढ़े, भी क एसक पी का लें के लोग तें के लोग तें के लाग तें लाग ते लाग तें लाग ते लाग त

पुलवाल ( मेसूर ) २३-६-'⊁७

ग्रामदान : अहिंसात्मक और सहयोगी पद्धति

: ३३ :

### द्विविध आशीर्वाद

यहाँ को मामदान परिषद् हुई, उत्तमें अनेक विचारों को माननेवाले नेता आये थे। उन्होंने दो दिन चर्चा की और परिणामस्वरूप देश को एक संदिता दी। उस सहिता में दो दान्द हैं, को हमारे लिए द्विषिय आशीर्वाद हैं। उसमें रिस्ता है कि विनोश ने सामानिक मसले इल करने के रिप्त जो अहिंससमक और षह्योगी पद्धति अपनायी है, वह हमें मान्य है। उन्होंने हमारे काम में दो चींजें देखीं: १. अहिंगतमक पद्धति, यह प्राचीन आशोबोद है और २. सहयोगी पद्धति, यह आधुनिक आशोबोद है। इस तरह उन्होंने उस सहिता मे दोनों आशोबोद दिये।

अहिंसात्मक पद्धति और सहयोगी पद्धति, ऐसी दो पद्धतियाँ हमारे सर्वोदय के कार्य में जुड़ जाती हैं। अहिंसात्मक पद्धति आत्मा की एकता के अनुभव पर आधार रखती है। वह आध्यात्मिक विचार है। सहयोगी पद्धति विशान पर आधार रखती है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों का योग सर्वोदय मे हुआ है। इसकी पहचान नेताओं को हुई। हम समझते हैं कि साढे छह साल तक नो आरोलन चला, उसका सर्वोत्तम फल हमें इस परिपद् में मिला। इम यही कहते थे कि सर्वोदय का विचार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, दोनों मिलकर बनता है। कुछ लोग समझते थे कि सर्वोदय का अर्थ दकियानूस है। ये लोग मिल से चरले को अधिक पसन्द करेंगे, चरते से तक्ली को और लोहे की तकली से ल्कड़ी की तकली को अधिक पसद करेंगे। अगर कोई हाथ से सूत काते. तो उसे उससे भी अधिक पसद करेंगे। इसका नाम है, सर्वोदयवादी। इनके लिए वैज्ञानिक बोधों की कोई कीमत नहीं। पर अब नेताओं के ध्यान में आया है कि इसमें वैज्ञानिक अश है। पष्टित नेहरू ने कहा है कि प्रामदान स्थिर रहने आया है, यह एक बात है। दूसरी तरफ से इसकी आध्यात्मिकता तो जाहिर ही है। सर्वोदय की आध्यात्मिकता के विषय में किसीको कोई शक नहीं या, किंत वैज्ञानिकता के विषय में सदेह अवस्य था। अब दोनों विषयों में नि सदिग्यता हो गयी और हमें द्विविध आशीर्वाद हासिल हुआ है।

वैशानिकता के अभाव में आईहारमक, आप्यासिक योजना केंद्र होगी, इत्तरी हम एक मिसाल देते हैं। चीन में लाओत्से नाम के एक दार्शानक हो गये। उन्होंने आदर्श भाम की एक कल्पना बतायी कि माम में कुल चीजों में स्वावल्बन है, बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं, मामवाले सब प्रकार से परितुष्ट हैं। उन्हें इतना ही माखम है कि नजदीक में कोई गाँव होना चाहिए, क्यों कि रात में दूर से युचों की आवाज मुनाबी देती है। यह है अर्दिसासक योजना। इसमें वैशानिकता का अभाव है। इस योजना के अनुसार कोई गाँव किसी गाँव की दिसा नहीं करता। एक गाँवनाला दूसरे किसी गाँव में किसी भिन्ने के लिए नहीं जाता। सपर्व की कोई कारूरत ही नहीं। जब इस सर्वेदक की बात करते थे, तो वहाँ के नेता समस्ति थे कि ये स्रोग बहुत करके लाओत्से-वासी योजना करना चाहते हैं।

अय आप्यात्मिकता के अमाव में, आहंता के अमाव में, वैज्ञानिक योजना के सम्प्रभ में जानने के लिए रूप जाना पड़ेगा। वहाँ यव रोती इकड़ों कर दी गयी है। किसीचे पूछा नहीं जाता कि तुम राजी यो मा नाराज । कैनें से हम पभी भी रोती के बारे में नहीं पूछते, न कभी उनकी सलाइ ही रेते हैं। रिफ उनचे काम रेते हैं। रोत कितान पड़ा या कितान छोटा होना चाहिए स्था यह कभी कों से पूछा जाता है। रोते में में हूँ बोना है या चना, यह मी बैल से नहीं पूछा जाता। जो योजना तथ हो, उनके अनुतार पान करना पुन का धर्म है। सीचनें की बात है कि ज्यवस्थाव में में में हों हो सा प्रमा तो पहचाना। पर अपना पर्म मी कभी पहचाना। वे बहुते हैं: "जी हाँ, हमने पहचाना।" "क्या पहचाना।" "यह पहचाना कि वैलें को परभार रिखाना चाहिए।" यह है रूसी कम्यु निज्या । इरएक को साना पीना पूरा मिलना चाहिए। हर कोई सोजना नहीं करेगा, योजना सरकारों बनेगी, तदसुतार सक्की नाम करना पढ़ेगा। राजे पीने के बारे में वैज्ञी की कोई बिकायत हम नहीं रहने देंगे। आप्यात्मिकता के अभाव में वैज्ञानिक योजना वैले वनती है, इसका यह नदूना है।

हाओत्सेयादी योजना और स्टाहिनवादी योजना, वे दो योजनाएँ हमनें आपके सामने रर्जी । सर्गेदय की योजना याने अदिसाराक और सहयोगी पदिति । हाओत्से की योजना को अदिसाराक—यह विदोषण लागू होता है और स्टाहिन को योजना को सहयोगी योजना कह सकते हैं। हमारे नेताओं ने यह वो सहिता बनायी, उसे अदिसाराक और सहयोगी पदिति का नाम दिया है। आपका और हमारा यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैसूर में नेता आये और उन्होंने हमें दुहरा आदीर्वाद दिया। हमे इन दोनों विशेषणों को बराबर पकड़े खाना है। इनमें से एक भी विशेषण अगर चीण हो जायगा, तो हम रातरे में हैं। यह दृष्टि हमें इस सम्मेलन से मिनी। यही दृष्टि निरन्तर रखते हुए हमने सहे इस सम किया और आज भी कर रहे हैं।

मेस्र २४-६-१५७

# सर्वोदय का गहरा अध्ययन आवश्यक

: 38:

# संपत्तिदान का उद्देश्य

संपतिदान मा मुख्य उद्देश संपत्ति की मालिकपत का विसर्जन हैं। आरंभ के तौर पर हम सपित्रान में एक अंदा लेते हैं। उससे दाता के भर में हमारा प्रवेश होता हो। उसके बाद उसके दिल और जीवन में मनेश होगा। हमने संपत्तिदान मा एक सून बनाया है कि जहाँ हजारों की तादाद में रुपया मिलेगा, यहाँ हुळ रुपया कार्यकर्ताओं के लिए और कुछ शाहित्य के लिए और जहाँ करोहों की तादाद में मिलेगा, वहाँ हुउ मार्यकर्ताओं के लिए और कुछ शाहित्य के लिए और जहाँ करोहों की तादाद में मिलेगा, वहाँ ग्रामदानी गाँवों के लिए पत्ते होगा। सपतिदान कम मिलेगा, पहां जामदानी गाँवों के लिए पत्ते होगा। सपतिदान कम मिलेगा, ऐसा खबाल करना बिलहुळ गलत है। वह तो हतना मिलेगा कि उसका बोहा हम उठा न सकेंगे। संपत्तिदान के कार्यवर्तिया रहां करने में हुछ लोगों को यह डर माद्म होता है कि उससे आदाताओं में कुछ होना पता है। संपत्तिदान से कार्यकर्ति सेना एक्ट सिनता पैरा होगी। लेकिन ऐसा कोई डर नहीं। संपत्तिदान अत्यन्त नम्रता से सोनेगा कि में स्वयं काम नहीं कर सकता, उसीके प्राथिवत्तर स्वत्त ते ते ता है। सेना करनेवाले कहें लोग हैं। इसमें लेनेवाले में इस्त यहती है और हैनेवाले का करनेवाले कहें लोग हैं। इसमें लेनेवाले में इस्त यहती है और हैनेताले भी।

# सूत्रांजिंछ में दिस्सा हैं

दमने जिल्ली आखानी से प्रापदान के लिए वरीव करीव सर देश की राजी पर लिया, उतनी आखानी से सादी के लिए राजी नहीं कर सके। आज ऐसी नीता आपी है कि प्रापदान ही चयायेगा, हालिए प्राप्त के केश्यमं पर हम बहुत सर लेगें भी इपहा पर सनते हैं। परन्तु सादी प्राप्तीयोगवाल के विश्व की स्वार्त है, उसके सित्राप कुछा दुनिया में बाद, विचार और आग्रद एका है। इसिल्ए हमारा काश चरसे ला रहेगा। किर यह चरना सुपरा हुआ हो या अपर हो। ये एव तपसील भी वाते हैं। विवेन्द्रित उत्योग-योजना प्राप्त प्राप्त से बोन—यह को हमारा विचार है, उसे दुनिया आसानी से प्रत्य नहीं फरेगी। इसिल्ए हमार यह महस्वाकाश होनी चाहिए कि जब से मनुष्य का हाथ बल सकता है, उस उम्र से हिंदुसान के मुल लोग प्राप्ताल में एक गुर्जी हैं। हसे हमने गांधीजी की स्पृति मारा है। इसने बहुत सोचा कि गांधीजी की स्पृति नया हो, तो हमें लगा कि इससे देहतर उनकी स्पृति है नहीं। यह चीज कोरों से चलनी चाहिए। हर १००० व्यक्तियों की स्पृति चाते ही हम सा हमें सुन चात नहीं। इस काम में हम सम्बन्ध होता सन गुर्जी मिले। यह बोर्ड किना चाता ही। इस काम में हम सम्बन्ध हमा वाहिए।

#### म्बाध्याय की आवश्यकता

अब मैं स्वाप्याय के बारे में कुछ कहूँगा। स्वाप्याय का धर्य केवल यह न समझा जाय कि कुछ पुलाकों का अप्ययन करना है। पुस्तकों का अप्ययन ती उत्तमें है ही। परन्तु वह अन्त का, ऊपर का छिल्का है—'स्व' याने हम स्वय, अप्याय याने अपना अप्ययन, अपने छुद्ध, निर्मल राक्त्य का अप्ययन। यहाँ वी लोग बैठे हैं, उनका स्वरूप क्या है, हमारा भी राक्त्य क्या है? राष्ट्याय में हमें रवस्त्य का ही अप्ययन करना है। उत्तमं नाम स्वरूप भी खाता है। जिले जो नाम प्रिय हो, यह उसीका जप करे। हममें तिस्वासामा के साथ अपने को इने की यात है। बायू वार बार कहते थे कि 'स्वत कताते समय हम अपने को रिस्तनारायण के साथ जोवले हैं।' हम विस्वास्मा के साथ जुड़ जायँगे, तो जुल-के कुल भेर समारा हो जायँगे। आज हमारे कार्यन्तकों को भास होता है कि तरह-तरह के विरोध धामने उपित्थत हैं, पर वे कुल-के-कुल निरोध धुँद नहीं दिखायेंगे, अगर विश्वात्मा के धाम अपना अनुसंधान करने का अभ्यास हमें होगा।

सर्वोदय जैसी हृदय-परिवर्तन का दावा करनेवाली विचार पदाि जिन्होंने अपना ली, उन लोगों ने पुराने संतों से भी अधिक ज्यादा गहराई में जाने की प्रतिक्षा की। इस वाक्य से आपको हरना नहीं चाहिए। हम संतों से एक कदम आगे नहीं जायेंगे, तो वह उनके लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी। संतों ने केवल आस्मग्रुद्धि का दावा किया। वे समाज की ययाशिक स्यूल्येवा करते थे। सेवा में सहकामाव से मानव सर्वा हो जाता है और उसीचे समाज की श्रीद होती है, ऐसा वे समझते थे। परन्तु 'समाज-स्वना बदलनी है, पूरा-का-पूरा जीवन-परिवर्तन करना है, नया मानव बनाना है, विस्त-मानव बनाना है"—यह तो अबदेव की भाषा है, किसी सामाय प्राणों की नहीं। ऐसी भाषा हम बोलते हैं, तो हमें आप्णारिसक गहराई में जाना होगा। स्वाप्याय इसके लिए सबसे अच्छा सामन है।

### गहराई में जाने की जरूरत

अमी मैंने मामदान समोलन में कहा था कि बुद्ध मगवान् के याद कारण्य एगें हरव से दीनों, दुःखियों एवं दिखों की आवाज अगर किसीने बुलंद की, तो महामुनि मार्क्स ने की है। उसके साथ मैंने यह भी कहा था कि केवल स्यूल दया भी किया करने में कारण्य नहीं होता। निष्दुरता भी जहें बहुत गहराई में होती है। इस्त निष्टिस होती है। बुद्ध मगवान् यहाँ तक पा, हसीलिए उनका विचार आज तक काम देता है और मगवान् यहाँ तक पी, हसीलिए उनका विचार प्रतिक्रियास्त्र था, हसिलए वह आब पिछक गया है। मार्क्स का विचार प्रतिक्रियास्त्र था, हसिलए वह आब पिछक गया है। बुद्ध अप आगे काम नहीं हैगा। होनों में करणा पूर्व धीन करित के लिए कितने ही बुदे काम हुए, करने आदि हुई; परन्तु वे कुन-के-कुन बुदे काम कारण्य से मेरित थे, यह समझाना ही होगा। हुएमें उनका बचाव नहीं है। वारण्य असर सहराई में नहीं पहुँचेगा, तो सहुत कुन कुन करिता। हम

भी महराई में न जाते, आत्मतत्त का राशोधन न करते, स्वाप्याय न करते, तो अपनी अपेक्षित कर्याना से उन्हें परिणाम हानेनाले साचित्र हो सन्ते हैं। हमें मालिक्यत का निवर्जन करना है, मामदान करना है। वरन्तु उन्हर्ष गृह मित्रा ग्रह हुई, तो किर से व्यक्तियत मालिक्यत खावित करने का काम ग्रह करता है। वरन्तु अपित मालिक्यत चाहिए, वर करना हो। वर्षा काम मालिक्यत चाहिए, वर करना हो। वर्षा मालिक्यत चाहिए, वर करना डील है। वरन्तु ग्रह्माई में लाप उन्हर्स करना हम न वर्षानित मालिक्यत चाहिए करना उन्हर्स हो काप उन्हर्स हम करनेवाली चीज नहीं होगी और हमें किर से व्यक्तियत मालिक करने की कीशिया करनी वर्षों।

हमारे कुछ गाधीयादी भाई प्रामदान के विचार से घवड़ाये हैं। हम समझते हैं कि उनका पत्रहाना डीक है। वे हमें सावधान कर रहे हैं। कम्मुनिजम के विचार के नजदीक पहुँचने में आपको क्तिनी देर हैं। अगर हमा के कारण आपका बसा हंपर उपर द्याव चला चाता है, तो आपका विचार कम्मुनिजम बन सकता है। इपलिए स्वाप्याय की गहराई म जाने की जरूत है।

#### मालकियत की नहीं, जिम्मेवारी की जरूरत

मालकियत मिटाने का अर्थ क्या है । वेरल में ईसाई चर्चवालों ने को सवाल वेदा किया, करीय करीन वैसी ही बात कुछ गांधीवादी बोल रहे हैं। जर चर्च वालों ने यह कहा कि "भूदान तो ठीक है, वह कारूणपूर्ण विचार है। उसने एक आप्यासिमक दिंछ है। जितने पास भूमि नहीं है, उन्हें भूमि देना, आजीविका का साधन देना यह समझ में आता है, परच मालिक्यत मिटाने को बात हमारे धर्म विचार के विरुद्ध है। तो हमने उन्हें समझाया: "आपकी बात हम समझ सकते हैं। आप कहते हैं कि प्राइचेट प्रापटीं, अधिनात प्रारक्षियत एक पवित्र वर्ष है। लेकिन व्यक्तियत मालिक्यत भी जरूरत नहीं, व्यक्तियत विम्नेगरी की करूरत है। किये कान्त्र में बद्ध कान्त जिम्मेवारी स्तर होती है, वह योजना मालत है। जैसे कान्त्र में समुक्त और प्रथक् विम्मेदारी होती है, वेर्स हो अपिक कान्त्र में समुक्त और प्रथक् विम्मेदारी होती है, वेर्स हो अपिक कान्त्र होना चाहिए।"

हमने उनसे आगे कहा: "आप एक धार्मिक परिमापा में बोल रहे हैं, आधिक सिदान्त नहीं। व्यक्तिगत मालिक्यत शब्द रूढ हो गया है, इसलिए आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। किसीकी व्यक्तिगत मालिक्यत पर दूसरे को हमला नहीं करता चाहिए, इस अर्थ में वह पवित्र हैं। इसे हम भी मान्य करते हैं। परन्तु क्या आप यह मानने के लिए राजी नहीं कि सामाजिक सेवा की भागना से व्यक्तिगत मालिक्यत का यिश्वनं, उस्तर्ग कीई करता है, तो यह प्यादा पवित्र हैं। आधिर उन्हें मानना पड़ा कि हमारी बात सही है। इसे बाद मा पित्र हैं। अधिर उन्हें मानना पड़ा कि हमारी बात सही है। इसे बाद मा असान हो जाता है, जा बमाना उसके लिए अनुकृत होता है। विश्वान का जामना श्रामदान के लिए अनुकृत है ऐसा समझकर हम उस काम में लगे हैं।"

मामदात पर क्रेंचल आर्थिक हाँट से सोचा जाय, जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, तो उसमें खतरा पैदा होता है। इसलिए हमें जो सहिता ( मामदान सम्मेलन के प्रस्ताव से ) मिली है, उसे टीक से पहनी चाहिए। वह इस जमाने के लिए और इमारे लिए एक उपनिषद् है। उसम लिखा है कि अर्दिसासक और सहसोगी तरीके से नैतिक उत्थान के साथ आर्थिक उत्थान मी होगा। इस तरह दोनों का उच्चारण साय-साथ किया और वहाँ सब पशों के जितने माई आरे ये, सबने उसे मान्य किया। उसका एक हिस्सा आर्थिक है, लेकिन कोई उसीकी लेकर काम करे, तो स्तरा है।

'शामराज्य' शब्द पहले से चला । उसमें दोप माल्यम होने से हमने 'शाम स्वराद्य' शब्द निकाला । वेद में सूर्य को 'स्वराद्य' कहा है। 'श्वादित्य: स्वराद्द्र' यह स्वय मजाश्च है। चन्द्र को 'अन्यराज्ञ' कहा है। वह दूसरे के प्रकाश से विराजमान हैं। 'स्वराज्ञ' शब्द बहुत हो जिदर क्ये कतानेवाला है। उन अर्थियों ने भी, को कि सामाजिक हिट से पराधीन नहीं थे, करा था— 'पत्रेमदी स्वराज्य'—इस स्वराज्य के लिए सन करेंगे। उनके लिए यह सल की बात हो गां। थी। ऐसे ल्यापक अर्थ का 'स्वराज्य' शब्द है। उतनी शब्द श्वीक होनी और 'प्राप-स्वराज्य' सन्द करानी होनी और 'प्राप-स्वराज्य' सन्द चलाना होना। औ

#### व्यापक अध्ययन वरें

यह सब भैंने इसलिए पट्टा कि गहराई में जाकर अध्ययन करने की जरूरत है। हमारे कुछ भाई बहते हैं कि हम भूदान यात्रा म लगे हैं, इसलिए अध्ययन नहीं कर सकते । यह मेरी समझ में नहीं आता । मैं भूदान यात्रा में लगा हूँ, कोई नहीं कर सकता कि 'में भूदान-यात्रा में लगा हूँ, इसलिए दतासो-ल्यूगर ठीक से नहीं ले सकता।' हर कोई यही कहेगा कि भूदान याता म लगा हूँ, इसिल्प खुली हवा मिलती है, तो इवासोच्ड्वास अधिक आसानी से ले सकता हूँ। उसी तरह भूदान याता में स्वाध्याय अधिक आसानी से ही सकता है। हम खुले आफारा में जाते हैं, तो आधे घटे में इतना अध्ययन होता है, जो घर पर ४-५ घंटे में भी नहीं हो सकता। नींद कितने घटे ली, इसका महत्त्व नहीं है। महत्त्व इसीका है कि वह गहरी होनी चाहिए। इसी तरह स्वाध्याय के लिए एकाप्रता चाहिए। उसके लिए खुली हवा, एकान्त अधिक अनुकूल होता है। हमारे उदीसा के भाइयाँ को इसका अनुभव है। हमने उनके साथ इसी तरह भागवत का अध्ययन किया है। भूदान यात्रा हो रही है, इसलिए अध्ययन न कर पाना अपने पाँव उलाडने की बात है।

में बार-बार कहता हूँ कि स्वाध्याय की बहुत यही करूरत है। मैं हसकी कुछ योजना करनेवाल हूँ और अपने सामियों की बुछ परीक्षा भी नेनेवाल हूँ । जिसे हम सर्वोद्य विचार कहते हैं, यह उसके पहले के किसी भी अध्यक्ति विचार के सम्बद्ध हैं, यह उसके पहले के किसी भी अध्यक्ति विचार से कम महरा नहीं है। हुम्थयाद, विकासवाद, परिणामवाद आदि तरह तरह के वाद दार्शिमकों ने उपस्थित किये थे। पश्चिम के दार्शिमकों ने आहार द्यारक वैसे कई विचार चलाये। उन सबसे यह विचार गहरा है। यह विचार न कि कुछ के कुछ जीवन को सर्वो करता है, यदिक जीवन की हर बात को सहला है। इसलिए हमें अधिक क्यापक क्षत्रव्यन की जरूरत है। उसकी योजना आज से ही करनी चाहिए, कछ से नहीं। आज का व्याख्यान अध्यपन का सहल वर्ष है।

### केपाम् अमोघवचनम् ?

एक दक्ता जयप्रकाशजी से बात हो रही थी। सामने शंकराचार्य की पुस्तक 'गुरुकोय' थी। प्रभावती मेरी विद्यार्थिनी है। उसीको प्यान मे रसकर मैंने शंकराजार्य का एक वचन सुनाया: 'केरास् प्रमोधवचनस् ये च पुनः सस्य-मोन-समन्यांखाः'। किनको वाणी अभोष होती है! जो निरन्तर सत्य का पालन करते हैं, जो निरन्तर सान पालन करते हैं, जो निरन्तर सान पालन करते हैं, जो निरन्तर मौन रखते हैं, जो निरन्तर शान्ति रखते हैं, उनकी वाणी अभोध होती है। ज्याख्यान देते हुए भी नेत होना खाहिए। मौन का मतल्य 'न बोलना' ही नहीं है। न बोलनेवाला भी अपने मन में हवारों बाते बोल सकता है। वह बाह्य क्छा नहीं, आनिरिक यस्त है। इस्तिप्ट हर शब्द का उक्चारण मननपूर्वक होना खाहिए। उसका पूरा अर्थ समझकर ही उक्चारण करना खाहिए। मीन की बढ़ी जरूतत है।

एक भाई ने कहा कि सीन्य प्रहार ये कुछ नहीं हुआ, इसल्प्रि तीन प्रहार होना चाहिए। लेकिन हमने इस बारे में पहले ही सूत्र बनाया है, सीन्य, सीन्यतर, सीन्यतम। सीन्य से काम न बने, तो आपको तीन्यतर होना चाहिए, उससे काम न बने, तो तीन्यतर बना चाहिए। अगर यह सहार हो कि समारी बाजी सीन्य है, इसल्प्र काम नहीं होता, उप बाजी चाहिए, तो यह गल्त दमारी बाजी से सारी की तो यह गल्त विचार है। इससे वाजी की हाति कुठित होती है, अमीच वाजी नहीं होता। इस लोगों के पास जाकर प्राम्वतन-पूरान समझते हैं। इमारी वाजी अभीच बनेती, तो इमारा काम बनेता। इसल्प्र सर्व, मीन, शम—ये तीन चीजें स्वाप्याय के साथ इमारी वाजी में आनी चाहिए।

सस्र -- निरोदक शिविर के कार्यकर्ताओं के बीच २४-६-४७

### सर्वोदय में शक्ति और करुणा का समन्वय

मैपूर शहर में रास्तों के बहुत सुन्दर नाम हैं: शहर रास्ता, रामाप्तब रास्ता, कवीर रास्ता, पुरन्दरदाल रास्ता, अशोक रास्ता, हर्म रास्ता, गुप्त रास्ता, कवीर रास्ता, शिवाजी रास्ता, हैदरअनी रास्ता आदि। दो मकार के नाम इक्त किये गये। एक बीर पुरुषों के और दूसरे संतों के। समाजन्वनवरमा की जिम्मेवारी उठानेवाले मुळ लोग बीर पुरुषों की परप्यता में हुए, तो हुछ समाज में चित्त हुद्धि का विचार पैन्यास सामाजिक क्रांति लानेवाने संतों की परप्यता में हुए। ऐसे दो बड़े अनाइ भारत के इतिहास में चले। दोनों का समरण इस मैसूर नगर के रास्तों में होता है। सर्वोदय में में दोनों प्रवाह एक हो जाते हैं। उसमें बीर बीर सा तता है। स्वां को भारण करनेवाला ही सामाज को भारण करनेवाला ही समाज को भारण करनेवाला ही समाज के भारण करता है। यो स्वां प्रवाह सम्बन्ध करता है। यो स्वां प्रवाह में कालि करनेवाला ही समाज को भारण करता है। यो स्वांदय में विचारों पर समन्वय होता है। उसमें सम्बन्ध आति है। यो स्वांदय में विचारों पर समन्वय होता है। उसमें सम्बन्ध आति है।

#### अविरोधी व्यक्तित्व

आपके यहाँ माधवाचार्य हुए। उनका नाम विदारण्य भी है। वे सत ये या राज्य सचालक, यह कोई नहीं कह सकता। आपके इस प्रदेश की एक दूसरी मिसाल भी है, जहाँ प्रचारों का समन्यर होता है। वे हैं बतवा। वे ऐसे महान्य थे वि उनके जीवन में दोनों तरा एक हो गये। मुझ्मद पैगायर भी इसी कोटि के थे। ऐसे ही सुछ उदाहरण विवय के इतिहास में मिलते हैं। एक्तु से खारे पुराने समाज में ज्यावर है। एक हो बाल्य जब बीर पुरान का रूप नेकर हाथ में तल्यार उठाता है और सत मनकर भगवद् भक्ति की बात करता है, तम विरोध मी आता है। उसमें दो विचार प्रवाह मिलते तो हैं, लेकिन कुछ विरोध के

साथ । किंतु जो समन्वय सर्वेदिय में होता है, उसमें दो विरोधी प्रवाह अक्षरदाः एकरूप होते हैं । विरोध रह ही नहीं जाता ।

समाज-रक्षा की जिम्मेनारी एक विचार है और समाज के लिए कारूप दूबरा विचार 1 रक्षा नी किम्मेनारी शक्त ने दे दी। शक्ति-देवी रवद देवी है। यहाँ विधानने वहाँ पर चामुडा खड़ी है, यह रक्षणकर्ती शक्ति देवता है। उपकी उरावना करने नाले हैं वीर पुरुष । समाज को सुचारनेवाली दूबरी देवी व कारण मूर्ति। करणा की उपावना करने नाले हैं कर । रक्षण के एप शक्ति उरावन और समाज इदि के लिए करणा की उपावना। इदि और शक्ति दोनों देवताओं की उपावना में कुळ न कुछ विरोध आता है, इसिएए एकाम उपावकों के हारा दोनों देवताओं की आराधना नहीं हो सम्ती। इस तरह फिर इस मैस्र के भी दो प्रकार के सस्ते वन जाते हैं। उधर अक्बर राख्या कता है, तो इसर की भी दो प्रकार के सस्ते वन जाते हैं। उधर अक्बर राख्या कता तता है। यह विधिवता हमें बहु आनन्द देती है। अक्वर दोनों के लिए पूच्य भाव रतने की जिम्मेनारी सिवार शहर महीं पर सकता। इन दोनों के लिए पूच्य भाव रतने की जिम्मेनारी नीव्य शहर पर आती है।

#### सर्वोदय का वैशिष्ट्य

दन दो उवासनाओं में विरोध है। उस विरोध की पचाकर उपासना करते-बाले मुहम्मद्द वैभान्दर, माधवानार्य, बक्क निकल जाते हैं। दोनों को पना हेना एक अलग बात है और दोनों का विरोध ही मिया देना दूसरी बात है। सर्वोद्धर-विवाद में यह विरोध ही मिट जाता है। रहा के लिए चानुझ और कहता के लिए पिप्पु, इस प्रकार के दो देवना सर्वोद्ध में नहीं रहते। उसमें एक ही वेदता दहता है। बही रहाण करता है और बही छोट्ट। वहीं करणा का हरा देता है और नहीं रहाणकारियों प्रक्रिक नरता है। दोनों उसमें का ताते हैं। दोनों का उसमें कोई विरोध नहीं रहता। उसका माम है समन्त्र में उसम्बक्त स्व अमुक गुण और चद शोगों के लिए अमुक गुण, ऐमा नहीं होता। धिवय वर्ग मा भा है प्याय के लिए हिंता करना। ब्राह्मण मा भा है रक्षण के लिए भी हिंसा न करना। यहण या भा है—समाज जीवा के लिए परिष्ण ह परमा और सम्यासी मा भा है—पूर्ण अमरिमह भी उपायना मरना। इत तरह परस्पर निरोजी गुणों भी विभाजित योजना मरनी। पहती है। मांचन संग्रह संन्यासी के लिए पाप है, तो यहरद के लिए पुण्य। एक के लिए जो गुण, वहीं दूसरे का दोण है। एक के लिए जो ग्रेप, वहीं वूसरे में लिए गुण है। इत प्रभार समाज के दो इक है कि गुणों मा विभाजन होता है, तो को होई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं बनता। समाज के अतर्रग मा विरोध मायम रहता है। दर्जी भी बनते हैं। परिणामस्वरूप सपर्य होता है। इसलिए सर्वोदय में अहिंस को ही शक्ति स्वरीणी समहाबर उपायना करनी है। वहीं बचाव मरेगी, वहीं पारन करेगी और वहीं प्रेम करेगी।

#### सेना और शिक्षा का समन्वय

प्रेम की महिमा लोग जानते हैं। परन्तु मेम रक्षणमारी बनेगा, ऐसी लोगों में अदा नहीं है। जान की महिमा लोग समझते हैं, लेकिन शन रक्षणमारी होगा, ऐसा भी विश्वास नहीं है। इसलिए एक होता है सेना विभाग और दूसरा शिक्षा विभाग । दोनों चाहिए। शिक्षण विभाग सुधार के लिए चाहिए और सेना विभाग दंड के लिए। कुठ महान, लोग होनों को विरोध के बावजूद जीवन में एकतित करते हैं। पुराना शिक्षण हमां के किताब रस्तत है और दूसरे हाथ में डण्डा। इससे विरोध मिन्या नहीं। सिलाई हो जाती है, वर एक चगड वस्तु नहीं बनती। शाना याना जुनकर जो बज्ज बनते हैं, वह एक चीज है और कपड़े के दो कटे डुकड़े सीवर एक करना दूसरी चीज है। माधवायाव ने दोनों को शी लिया। इसर राजा के मनी ननकर दह विधान भी चलाया और उत्तर शकरायायों के अनुवायी होनर पचड़ियाँ भी लिली। पुराने लोगों को हतना ही यहा। उत्तमें प्याता ताना वाना शुनकर अस्तर द ख बानों की करना नहीं आयी।

### सत्यामह की मीमांसा

सर्वोद्य में सत्यामह का जो हर्दान हुआ है, उसके परिणामस्वरूप सिलाई मिट गयी और ताना याना एकरूप होकर अलयड वस्न बन गया। सत्यामह में संत और बीर दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक दूतरे में पिरोये जाते हैं, सीये नहीं जाते। यह सत्यामह की खूबी है। यह अपने देश की चीज है, स्ने अनुभनों का परिणाम है, इसका थोड़ा दर्शन गांधीजी के कारण हुआ। इस शक्ति को हमें विकस्तित करना है।

इन दिनों हिंदुस्तान भी हाल्त बड़ी विचित्र है। निचार स्वैर होता जा रहा है। चिन्तन गहरार्द में नहीं जाता। आचार में संयम नहीं है। निष्ठाएँ गिर रही हैं। न पुरानी आखा टिक्ती है और न नभी निष्ठा चन रही है। परिणामस्वरूप क्लिय वक्त कहाँ क्या दुर्घटना घटेगी, नहीं कहा जा सम्ता। इस खतरनाक हालत से बचानेवाली शक्ति सत्याग्रह हो हो सकता है।

लोगों में इस समय सत्याग्रह का विक्रूल ही गलत अर्थ रूढ हो गया है। वहीं सत्याग्रह होने की बात सुनते हैं, तो मतुष्यों के मन में अनुकूल भावना होने के बजाय प्रतिकृत भावना पैदा होती है। सत्याग्रह को दबाव डालने की बात माना जाता है। सन प्रकार के दबावों से दबे समाज को उन दबावों से मुक्त करना ही सत्याग्रह है। मनुष्य के हदय पर अनेक प्रभाव को उन दबावों से मुक्त करना ही सत्याग्रह है। मनुष्य के हदय पर अनेक प्रभाद के दबावों से मुक्त करना ही सत्याग्रह है। मनुष्य के हदय पर अनेक प्रभाद के दबाव हैं, इसिल्य उसकी बुद्धि बचार के लिए आजाद नहीं ही। अनेक परिस्थितियों के कारण बुद्धि पर अर्थ हुए इन दमावों को हटाने की प्रभित्या का नाम 'सत्याग्रह' है। पचास दवाब के तिज्ञक ११वाँ वास जहा करना सत्याग्रह नहीं है। बुद्धि आजाद हो, इसिक लिए सत्याग्रह यन करता है। उसके कई साधन है। एक साधन है निरन्तर साम-इद्धि वाहों इस प्रकार के सत्याग्रह का उदय होगा, बहाँ लोगों के दिलों को टंडक पहुँचेगी। उनके हदय के पर्याग्रह वा प्रयोग है। विचार समझना, उसने लिए

जरूरी सेवा फरना, मैनी की भावना खापित फरना, सामनेनाले के हृदय में जरा भी डर न होने देना 'सत्याग्रह' है।

### सत्यामह की शुद्धि

बाबा ने जब जमीन माँगना छुरू किया, तो आरम्भ में कुछ विचित्र अनुमन आये। एक ओर जहाँ कोन उदारता से देने लगे, वहाँ दूसरी ओर लोग डरने भी लगे। कहीं-कही बाबा जिस गाँव में जाता, बुछ लोग गाँव छोड़कर चले जाते थे। वे डरते थे, क्योंकि उनके पास मालकियत थी। वे चोरों से डरते थे, सरकार से डरते थे, कम्युनिस्टों से डरते थे और बाबा से भी डरते थे। इसने कहा : "अरे भाई, बाबा से डरोगे तो कहाँ जाओगे ?" हम अपने मन में सोचने लगे कि उन्हें डर क्यों पैदा होता है ! यह ठीक है कि उनके पास जमीन है, सपित है और उसकी आसिक है। वे दोपी हैं, परन्तु क्या माना के पहले में भी कोई दोप आता है ? तब हमारे ध्यान में आया कि इसमें बाबा के पल्ले में भी दोप है। क्योंकि हम सनके पास जाते और कहते हैं कि 'दुःसी, दरिद्री और भूमिहीनों के लिए दो।' हमारा यह कहना समाज के एक ही अंश को लागू शेता है। धर्म सारे समाज को छागू होता है। सत्य बोलने का धर्म समाज के एक अश को लागू नहीं होता। प्रेम और करणा किसी एक ही विभाग का धर्म नहीं हो सकता । अतएव वह सारे समाज को लागू होता है । इसलिए हमारा भूमिहीनों के लिए मॉॅंगना कोई धर्म विचार नहीं है। उसमें करणा है। पर वैसी करणा तो मार्क्स में भी है। उसका यह कहना कि 'अगर और किसी तरीके से नहीं बनता, तो तलवार से भी सहार वर गरीजों का उदार कर सकते हैं', निश्चय ही करणा से प्रेरित है। लेकिन उसमें पूरा विचार नहीं है, इसलिए यह धर्म नहीं हो सकता। अतः हमें लोगों के सामने ऐसा ही विचार रखना चाहिए, जो इरएक को सागू हो।

हम आगे सोचने लगे कि क्या हर किसीके पास देने के लिए बुळ नहीं है। ऐसी बात तो नहीं। भगानान् ने हरएक को बुछ-न कुळ दे रसा है। बह करणामय किसीको किना दिये नहीं रसता। किसीके पास अम-शक्ति है, तो किसीके पास बुद्धि, सपिन, जमीन । भगनान् ने इस तरह का दान विविधता के लिए दे रखा है। यह एक ही प्रकार का देता, तो एक ही प्रकार की छाप होती। उससे काम न ननता। सिर्फ सा 'सा'''सा ''से सगीत नहीं बनता। सगीत के लिए सा ''रे ''गा' 'मा''' स्वरों की विविधता चाहिए। साथ ही उस विविधता में विवधात नहीं होना चाहिए। भगवान् ने किसीके हाथ मजबूत बनाये हैं, तो किसीका दिमाग। इसलिए सबको अपने पास जो कुछ है, भगवान् ने जो कुछ दान दिया है, वह समाज को दे देना चाहिए।

किसी गाँव की सारी की सारी अमीन दान दे देने पर भी वह पूर्व प्रामदान नहीं कहा जा सम्ता। प्रामदान में पूर्णता तभी अग्येगी, जब जमीन-वाले अपनी सारी जमीन गाँव को दे देंगे, अमिग्छ अपना कुल अम गाँव को दे देंगे, अमिग्छ अपना कुल अम गाँव को दे देंगे, अपिग्छ अपना कुल अम गाँव को दे देंगे, अिंद रात्त्र बाले अपनी कुल उत्ति गाँव को दे देंगे। आज जमीनवाल अपनी जमीन का लाम किर्फ अपने परिवार को देता है, अमसरनन मजदूर अपनी मजदूरी का लाम किर्फ अपने परिवार को देता है, अमसरनन मजदूर अपनी मजदूरी का लाम किर्फ अपने परिवार को देता है, अमसरनन मं सारी जमीन, अम सपित, अब्दि पूरे गाँव-परिवार को अर्थ होनी चाहिए। इस तरह होगा, तभी वह पूर्ण प्रामदान होगा। इसलिए बाबा से उरने का कोई कारण नहीं है। अगर उदमा है, तो सभी को बाबा से उरना चाहिए, अन्यया किसीको भी नहीं। यह विचार जब सहा, तम बाबा का सत्यावह हाज हुआ।

# परस्पर निरुद्धचन्ते तैरयं न निरुध्यते

पहले भूमिवानों को हमें देखकर ऐसा ल्याता था कि यह कोई मॉयनेवाल आवा है। यह कुछ लोगों से मॉयकर कुछ लोगों को देगा। यह वर्ग सचर्य नहीं मानता, वर्ग समन्य करता है। अन आमदान के काम में क्सीको वैद्या नहीं लगता। आमदान का अर्थ है—विविधता के साथ सारा समाज एकरस बने। अभिकों का अम, सुद्धिमानों की सुद्धि और जानीनवालों की जानीन, सनकी योग्यता समान है। जिस्ते अपने पास वी जी समान से समित कर ही, वह समर्थेण योगी हो गया। जिस किसीके पास वो सुद्ध भी था, वह दे दिया, वह समर्थेण योगी हो गया। जिस किसीके पास वो सुद्ध भी था, वह दे दिया, वह

भक्त हो गया। जब कोई निर्भय धर्म-विचार समाज के सामने आता है, तो उसके डर नहीं रहता । ग्रामदान था विचार अत्यन्त निर्भय विचार है। इसमें परिपूर्णता और समग्रन है।

मामदान में यह नीमिया हैं कि वह परस्पर विरोधी तत्त्वों का विरोध मिटा-कर सबनो एकरस बना देता है। गौडपादाचार्य ने एक प्रसिद्ध दशेक में यही कड़ा था: 'परस्परं निरुद्धधन्ते तेरच न निरुध्धते ।' ये लोग परस्पर विरोध करते हैं। लेकिन मेरे साथ उनका कोई विरोध नहीं है। प्रामदान आज सपकी यहीं कहता है कि तुम सब लोग परस्पर विरोध करते हो । पर ग्रामदान में आ जाओ, तो तुम्हारे सभी विरोध मिट जायेंगे। मैसूर शहर में भी रास्ते के नामी ने विरोध पैदा किये हैं। वे मिटा देने चाहिए | सब रास्ते सर्वोदय के रास्ते धन जाने चाहिए-सर्वोदय रास्ता न० १, सर्वोदय रास्ता न० २, सर्वोदय रास्ता न० ३ । सर्वोदय में जीयन से विरोध ही एउस करने की बात है। हम कहना चाहते हैं कि यह सारी दुनिया के लिए तो लाभदायी है, लेकिन भारत के लिए अस्यन्त बचाय करने गरी चीज है। इमारे इस विशाल देश में, जहाँ अनेक-विध मेद हैं, अगर अविरोध और समन्त्रय की शक्ति न सधी, तो देश के डकड़े-दकड़े हो जायंगे।

मेसर

25-8-720

# हित्रयों के लिए त्रिविध कार्य

: ३६ :

आज समाज में जितने भेद निर्माण हुए हैं। उनमें पुरुप स्त्रियों की दाखिल करना चाइता है। यूरोप, अमेरिका में क्षियाँ सेना में भर्ती की जाती हैं। वे इसमें अपना गौरव समझती हैं कि हम पुरुषों की बराबरी में आ गयीं। देश की रक्षा के काम म तो उन्हें गौरव समझना चाहिए, परन्तु विनाशकारी वार्यों में पुरुषों का साथ देने में भी अगर उन्हें गौरव मादम हुआ, तो इसका मतलन यह हुआ कि माता पिता दोनों मिलकर बच्चे की वकादारी छोड़ रहे हैं। विर

समाज का कोई त्राता नहीं रह जायगा । इसल्ए स्त्रियों को जाति, धर्म, मापा, देश, पक्ष आदि सन मेदों से परे रहना चाहिए। स्विट्जरलैंड में स्त्रियाँ मता धिकार नहीं माँगतीं। वे माँगतीं तो उन्हें मिल जाता, परन्तु वे समझती हैं कि यह कोई महत्त्व की चीज नहीं है । मानव के विकास के लिए महत्त्व के जो काम हैं, उनके साथ इसका सबध नहीं है। बच्चों की तालीम, नीति विचार कायम रखने की बात, धर्म भावना बनाये रखने की श्रद्धा आदि सब बातें हम कर सकती हैं, करती हैं, तो फिर वोट के कारण पैदा होनेवाले झगड़ों में क्यों पड़ें ? उसमें उनको रस नहीं है। यह कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं, प्रगतिशील देश है। पचास साल पहले इम्लैण्ड की क्षियों को मताधिकार नहीं था। उन्होंने उसके लिए आन्दोलन किया, तत्र उन्हें हक मिला। स्त्रियों को हक तो होना ही चाहिए, हकों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। परन्तु में कहना यह चाहता हूँ कि मानवता की रक्षा के जो काम करते हैं, उनके लिए पानी पॉलिंग्विस कोई चीज नहीं है। पार्टी पॉलिंग्विस से ऊपर उठी हुई वहनों को शान्ति स्थापना के कार्य में आगे आना चाहिए। शान्ति सेना के काम में वे साल हो सकती हैं।

# सास्कृतिक क्षेत्र स्त्रियों के हाथ में हो

िलयों को थे सारे क्षेत्र हाय में लेने चाहिए, जो साल्हतिक क्षेत्र माने जाते हैं। आज तक इन क्षेत्रों म प्रकट रूप से प्यादातर पुरुषों वा हाय रहा है, दुनिया के महान् वाव्य, जिनका दुनिया पर असर है, चाहे वह सारमीकि रामायण है, व्यास का महामारत हो या होमर, डा॰, मिल्ल कादि के कालर हों, सनके सब पुरुषों ने लिले हैं। वेद में थोड़ी क्षियों ने मन निर्माण किया है और सीच के समय में कर्नाटक की अक्क महादेशी, राजक्षान की मीराबाई आदि २-४ नाम हैं। परन्तु मुल्ल साहित्य पर लियों का ज्यादा असर नहीं रहा है। वच्यों की तालीम आदि वा सामाजिक कार्य भी आज पुरुषों के हायों में है। पुरुषों में परन्तु सन्ति की तालीम टने लायक कोर्ड असर नहीं है। नहे होने पर मन्त्र हैं। पुरुषों में परन्ती को तालीम टने लायक कोर्ड आर स्वरूप के सर्वों के साथ मैसा राजदार परन्ति हो साथ मैसा राजदार करते तालीम हे सर्वे, परन्तु माइमरी स्वरूप के सर्वों के साथ मैसा राजदार पर हो सर्वों को साथ मैसा राजदार पर

करता, यह पुरुष क्या जानेगा ? यह सारा का सारा क्षेत्र क्षियों के हाथ में आना चाहिए । साहित्य, जालीम, धर्म का आयोजन आदि क्षेत्रों में क्षियों को स्थान मिलना चाहिए ।

# खियाँ आश्रम स्थापित फरें

िक्यों पो एक विशेष काम यह करना चाहिए कि वे आधर्मों पो रचना करें। गायीजी ने आध्म रोले। वहाँ स्त्री-पुरुष दोनों रहते थे। परन्तु कि ही ने ऐसा आध्म नहीं स्त्रील, जिसमें दोनों रहते हैं। पाहिचेरी भी माताजी हैं, परन्तु वह आश्रम भी श्री अरिकट ने स्त्रोल।! गायीजी के आश्रम ने देश को जनाया। उस आश्रम के जिस्से हिंदुस्तान पर असर डाला गया। हिंदुस्तान के मोने कोने में ऐसे लोगा मिलते हैं, जो सायरमती म हो चार महीने या साल दो हो जो राहिस्तान के सुने कोने में ऐसे लोगा मिलते हैं, जो सायरमती म हो चार महीने या साल ने सुने हो साम कर रहे हैं। मुन्तीराम के गुरु हुल ने, स्वीन्द्रनाय के प्राप्ति निर्मेतन ने, श्री अरिकट के आश्रम ने मारत पर जो अपर डाल, उस तरह देश पर असर डालनेवाली हिन्सों क्यों नहीं निकड सन्त्री है

पुर्यों की अकल मा दिवाला निकल रहा है, इसलिए अब वे हिन्यों से भी कहने लगे हैं कि तुम बद्दूक लेकर आओ ! ऐसे समय में अब हिन्यों को हिंदुस्तान पर असर डालने का काम उठा लेना चाहिए। ये उठे उठायेंगी, तो पहुँत असर डाल कंभी। अभी इस आनरहाअम (केरल) में रामदास स्वामी के यहाँ गये थे! यहाँ जो बहन है, वही मुख्य काम करती है। वेस रामदास स्वामी चोल्ते भी हैं कि में उन्होंके आअम में हूँ। किर भी वह आअम रामदास स्वामी का ही माना बाता है। हिंदुस्तान में ऐसी कोई सस्या नहीं है, जो विसो स्ती ने चलायी है और उसमें स्ती प्रया दोनों आते हैं. तालीम पारें हैं।

## कस्तूरवा ट्रस्ट की सेवा

एक जमाने मैं पुरुप रोती करते थे और रितयाँ बुनाई करती थीं। अब पुरुष बुनाई करते है और रितयाँ सिर्फ उन्हें मदद करती हैं। याने वे गीण कार्य करती हैं। पहले स्त्रियाँ सिलाई करती थीं, लेकिन अब मशीन आने के बाद बह नाम भी पुरुषों के हाथ में चला गया। इस तरह हरएक क्षेत्र में उन्हें गीण खान दिया जा रहा है। स्त्रियों का भी पालन हम करते है, ऐसा अहँकार पुरुषों में है। यह सारी रचना अगर बदलनी है, तो स्त्रियों को समाज पर असर डाल्ने के लिए आश्रम चलाने चाहिए।

परन्त्या दूरट के काम में तेजिस्वता नहीं आयी, क्योंकि उन्होंने अल्पज्ञान में संवीप माना। में पहले ते यह कहता आया हूँ कि योड़े ज्ञान में संवुष्ट नहीं होना चाहिए। दूरट के काम में यह होता है कि वहनों को योड़ों सी तालीम दी जाती है, प्रसृति-सेवा का या बच्चों की तेवा का काम सिराया जाता है और दुर-दूर के गाँवों में भेज दिया जाता है। जहाँ हम ज्ञान की गहराई में नहीं पहुंचते, वहाँ उत्तर को सेवा करते है। कर्लर्प्या ट्रस्ट के जारिये यह काम हो सकता था। अगर ऐसी योजना की जाती कि इन्छ दिनयों को अच्छी तालीम देते और बीच में किर-पिर से कुछ और तालीम देते जाते, तो हम दिनयों को दोखा दे सकते थे। किर भी जो बहनें काम कर रही हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, वेबोड़ है।

भूरान-आन्दोलन में कियों के लिए बहुत गुंबाइश है। इसमे सारा सारहतिक विचार बदलने की बात है। घर में बच्चे हैं, इसलिए वच्चों की तालीम की योजना समान होनी चाहिए। जब तक जमीन की मालिक्यत है, तब तक बच्चों का समान पोषम नहीं हो सकता। इसलिए इस बमा में बातसल्य की और कारण्य की जकरत है।

# स्त्री-शक्ति को जामत करने का अवसर

भाष पर घर की रक्षा का जिस्मा तो है ही, परन्तु उसके साथ साथ समाज को बचाने का जिस्मा भी है। यह सोचकर आपको यह काम उठाना चाहिए। रमादेवी और मालतीदेवी ने इसमें बहुत काम किया है। इसके परिजामस्तरूक कोरापुट में १०-२० बहुने ऐसी मिली, को निर्मेदता से जंगलों में घूमकर काम करती हैं। ऐसी जितनी जियाँ सामने आयेगी, उतनी ही 385

उनकी नैतिक धाक रहेगी। गाधीजी की विदेशका यह थी कि उन्होंने स्वी हाकि को जगाया। वे स्वी हाकि को इसलिए जगा सके कि उनका वार्य अर्दिश का या। समाज में जब तक सारा आधार हिंसा पर रहेगा, तब तक ख़ियों का स्थान गीण रहेगा। एक झाँसीवाली रानी निकली, परन्तु वैसी ज्यादा नहीं निकल सन्ती। अगर हमने यह माना कि हिंसा हाकि से समाज का बचाव होना चाहिए, तो उस कार्य में पुरुषों का ही मुख्य स्थान रहेगा, रिक्षों का गीण स्थान रहेगा। आहिंसा में स्नी का बहुत ज्यादा प्रवेश है। गाधीजी ने सामाजिक क्षेत में आहिंसा को मान्य किया, इसीलिए स्त्री दाकि को जगा सके। व्यक्तिगत क्षेत में तो अहिंसा बढ़े सह से में सित्यों पुरुषों की बरावरी में या कुछ ज्यादा ही नाम कर सकती हैं।

इस तरह रिनयों के सामनें बहुत बड़ा क्षेत्र खुल गया है। प्रामदान, शान्ति सेना, आश्रम और तालीम इस तरह निविध कार्य उन्हें करना चाहिए। आज तक वे इन कार्मों में गीण रूप से लगी थीं, परन्तु अन्न उन्हें सुख्य बनना होगा। मैसर

ચહ્ ૨૬-૧-¹ક્ષ્હ

# ञान्ति-सेना-दर्शन

: ३७ :

छन् '५७ के आगे की बात का जवाब देते हुए हमने कहा या कि हम काल और स्थल में काम नहीं करते । हमारा नाम कालातीत है, स्थलातीत है। हमें सुझा कि प्रामराज तो बन ही गया । अन इसकी रखा के लिए शान्ति सेना बननीं न्वाहिए। प्रामराज के काम में अञ्जाशहत को नितनी तकलीन पढ़ रही है. वह अञ्जाशहत ही जानते हैं। उन प्रमलों का हतिहास लिया जायगा, तब कुछ दर्शन होगा। लेकिन अपने मन में हमने मान लिया कि वह सात है चुनी है। रामरास स्वामी को दर्शन हुआ या कि आगे क्या होगा। उन्होंने कहा: 'स्लेच्छ सहार काला।' स्लेच्छों ना संहार हो चुका, जिन पार शींचां ने देश पर कन्ना कर िख्या था, वे पाप शक्तियाँ खत्म होंगी। इघर रामदास थे, तो उघर औरंगजेन था। रामदास के मत्ने के ठीक २५ साल बाद नह मता। परंतु रामदास को दर्शन हुआ कि वह परकीय सत्ता समाप्त हुई। 'उदंढ काले पायी स्नान संध्या करूनियाँ —अन स्नान संध्या के लिए पानी खुल गया। याने काशो नगरी जो परकीय सत्ता में थी, वह स्रराज्य में आ गयी। उन दिनों यह कल्पना थी कि स्वराज्य तन आवेगा, वन काती मुक्त होगी। माटे काशी तक पहुँचे नहीं थे। उनका सारा काम यहीं पूना के नजदीक था। पर रामदास को प्रतिमान्दर्शन हो गया कि जन सन सन हुन। ऐसे ही हुने लगा कि जामदान तो हो चुका, अन उसके खाय के लिए शांतिस्नी। वननी चाहिए।

## शान्ति-सैनिकों की संख्या

गणित तो मेरा हमेशा चलता ही है। मैंने हिशाब लगाया कि ५ हजार मनुष्यों भी सेवा करने के लिए एक शान्ति सैनिक चाहिए। अर्थात् ३५ करोह की सेवा के लिए ७० हजार सैनिक चाहिए। यह बड़ी खल्या नहीं है। इस दिनों सरनारस और फीज कम करने थी बात चलती है। इसाव पेश किया गया है कि एशिया अपनी सेना कम करके हतनी करे, अमेरिका अपनी सेना कम करके इतनी करे, अमेरिका अपनी सेना कम करके इतनी करे। अब कम करके र० लात करे, तो बड़ा करके कितान करना पड़ेगा! अजीव से ऑक्ट्रे हैं। उमय पर्शे का विश्वक्त मेमाया बनने के बाद २० लात सेना खड़ी हो सकती है। हमारे पूर्वजों ने अगर ये ऑक्ट्रे होने होते, तो समस्ति कि क्या शांति के लिए भी २० लात सेना की कस्तत है। उस हिमाब से १५ कराइ की शान्ति सेना की आर कोई भें परीह लोगों के इतने बड़े देश में ७० हजार की शान्ति सेना की आर कोई भें परीह लोगों के इतने बड़े देश में ७० हजार की शान्ति सेना की आर कोई भींग कर रहा है, तो उसे एयादा गई कहा खायगा। यही आरोप आयेगा कि इतने से मान नहीं निमेगा। कोई बड़ी संख्या चाहिए। पर हमने कम-से-प्रमाणित स्थाया।

# शांति-सैनिकों की निष्ठाएँ

शान्ति धैनिक मी योग्यता में छत्यामही होक्सेयमों मी पंचविध निष्ठा से

कुछ अधिक भी चाहिए। उसने कम में काम नहीं चलेगा। सत्याग्रही लोक-सेवक लाखों होने चाहिए। ये ७० हजार तो चुने हुए लोग होंगे। लोकतेवक को किसी राजनैतिक एस का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस विषय में बहुत चर्चा होती है। निष्कामता की धर्त लेगों को चुभती नहीं है, बदाप वह दत्ती किन है कि रात दिन गीता की ध्वनि मुनायी देगी, तब काम होगा। पर उसकी लोगों को इतनी चिता नहीं भादम होती। चिता यह है कि क्शातीतवाली बात उचित है या अनुचित।

इन दिनों हमारे चित्त पर राजनीति का यहा भारी बोझ है। अंग्रेजों का बोझ तो उत्तर गया, पर राजनीति का यह बोझ, जो हमारे सिर पर उन्हेंने लादा, जायम है। हम कि इंतना ही कहना चाहते हैं कि जो शरत सैनिक होते हैं, वे भी पक्षातीत रहें। अगर सेना में पक्ष बरने लगेंगे, तो भारत के दस लाख सैनिकों में से कुळ पी॰ एस॰ पी॰ के, काम्रेस के, तो कुळ क्ष्मुनिस्टों के हो जायेंगे। उत्तर जुला, तो आपकी सेना काम नहीं करेगी। सैनिक परिभाषा में भी यह मान्य है कि सिपाही को समस्त सेवक होना चाहिए। इसक्टिए सस्तामही लोकसेवकों में प्रतिशा में यत्र पर्धों से सुक्त होने की बात बान्ति सैनिक के लिए अस्वस्त आवस्तक है।

यह हिंसा पैसे पूट निकल्ती है! अभी रामनाइपुरम् में हिंसा चलें। उठ लिले में हमारी यात्रा आम जुनाव के दिनों में चल रही थी। तभी हमने वमशे लिया या कि यह ज्वालामुती है। हरिजन विरुद्ध परिजन, यह जाति-भेद ला हमाइ। था। इत्तिक्षक से हरिजन बहुत से ईसाई से और परिजन हिंदू पक पार्टी ने इसे दाहा किया, दूसरी पार्टी ने उछे। इस तरह धर्म मेद, जाति भेद, पार्टी ने देश दाहा किया, दूसरी पार्टी ने उछे। इस तरह धर्म मेद, जाति भेद, पार्टी ने दर्भ टिन्सुणान्मक रस्ती वम गयी। यहाँ जानेवाले द्यांति सैनिक किसी एक पार्टी के दो, तो लाम नहीं आ सकते। अशांति के लाखों मे ही पार्टी भेद एक लाख होता है। इसलिए हमारा धाति सैनिक जाति मेद निरपेश हो, सब धर्मों के समान पाननेवाल हो। पचिच पहार्थ साति सैनिक में चाहिए ही। उनके अलावा एक छठी निद्या भी रस्ती है। यह यह कि शांति सैनिक की लगोहर (सेनापति) की लगांड (आदेश) माननी ही चाहिए। अभी तक हम साधान-

सुक्त समान, विचार स्वातन्य की जो बात बोलते आये हैं, उससे विलकुछ भिन्न ही नहीं, प्रेंटिक विपरीत-सी यह बात ल्गाती है। और तदनुसार हमने काम भी किया। शाति-सेना और जातो म तो दूसरी सन सेनाओं से जिल्फुल विरुद्ध ही है, परन्तु अनुशासन के बारे मं वह उनमें कम सख्त नहीं हो सकती, कुछ अधिक ही हो सकती है। क्योंकि उसमें दूसरों का प्राण लेने की सहूलियत नहीं है। अपने हाथ में शस्त्रास्त्र होने पर भी प्राण खोने ना मौना तो आता है। इसीलिए वहाँ शीर्य है और इसीलिए उसका गौरव भी है। पर उसके साथ प्राण लेने का भी उसम माद्दा है, सह्लियत है, तैयारी है, योजना है। यह तो बिल्कुल ही एकागी बात हो गयी कि इसमें अपना प्राण खोने की बात और दूसरों के प्राण बचाने की बात है। कोई तलवार से अगर हमारे गले पर प्रहार करता हो, तो अपने गले पर प्रहार न हो, इसकी चिन्ता तो हमें होनी ही नहीं चाहिए । पर महार करनेवाले के हाथ की किसी प्रकार की चौट न लगे, इतनी चिंता जरूर होनी चाहिए । यहाँ विना अनुसासन के नहीं चलेगा । सेवकों को सेनापति का आदेश मानने की आदत पढ़नी चाहिए। आदेश हो कि 'रुक बाओ', तो हरन्त रुक जाय। सोचने की बात नहीं है। ऐसी आदत पड़नी चाहिए, तब काम होगा। यह बात हमने केरल में कर ली।

#### केरल का काम

केरल में केल्पान जैसे नेता शांति सेना के कमाडर होने के लिए तैयार हो गये। पहले तो वे किसी पक्ष म पढ़े हुए थे। पर किर उन्होंने फीरन किमा किसी एक्ष म पढ़े हुए थे। पर किर उन्होंने फीरन किमा किसी दिवकिवाहट के इसीपा दे दिया। उनके पूर्वकर्म अच्छे थे। शामानिक केन में और रचनारमक क्षेत्र में भागी से वह मर्ग उन्होंने किये थे। उनके मात लेगों में इच्छत थी। जैसे से सेनापित अनते के तैयार हुए, वेसे ही उनसा शहर मानने के लिए सेना भी तैयार हुई। पचालों कानों ने यह पह दिया कि हमें मझर है। एक अभीव ही हरप वेरल म उपस्थित हुआ। एक समा में लड़े होकर ८९ लोगों ने मित्रमा की किहम शांति सेना के लिए तैयार सेरों और नहाँ ऐसा प्रसा अमिगा, वहाँ मर मिन्मी। उन समा में १००

ऐसे दस बीस लोग और भी हो सकते थे, परन्तु हमने उनको 'रोका। हमने कहा कि हम अभी ज्यादा लोग नहीं चाहते, यह मध्यम दिन है। इस तरह के परन्ते हुए लोग, जिनसे हमारा सम्पर्क आया है, आरम्म के लिए बस हैं। इस तरह केरल में इसकी स्थापना हुई। घाति-सेना हमेशा के लिए सेवा-सेना होगी।

## शांति-सेना का तत्त्व

शांति-सेना गांघीजी का शब्द है। जो दस-पाँच शब्द उन्होंने हमकी दिये, उनमें से यह एक शब्द है। छन दिनों यह चीज एक ऐसी परिख्यित में से निकली थी कि इसको गहरा अर्थनहीं आ क्कता था। वेभी महस्स करते थे कि शांति सेना हमेशा,के लिए सेवा-सेना रहनी चाहिए। परंतु जगह-जगह जो अग्राति हो, वहाँ हम पहुँच जायँ और अपना जीवन अर्पण करें, इस प्रकार से वह चीज निकली। शाति-सैनिक वही हो सकता है, जो मातृवत् सक्वा सेवक हो। 'मातृयत्' शब्द का मैंने बहुत सोच-समझकर प्रयोग किया है। भाई भाई को बचाता है, भित्र भित्र को बचाता है, सेवक स्वामी को बचाता है—ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन माँ बच्चों को जैसे कठिन प्रसंग में बचाती है, वह अद्भुत ही है। वह मिसाल न सिर्फ मनुष्यों में है, बिल्क अन्य प्राणियों में भी है। किसी दोरनी का बच्चा पकड़ लिया जाता है, ती शेरनी किस तरह टूट पड़ती है, बावजूद इसके कि वह जानती है कि सामने बन्दूक है, उससे में रातम होनेवाली हूँ। दिकारियों ने अपने अनुभव सुनाये हैं कि दोर तो भाग गया, पर बच्चा पकड़ में आ जाने से दोरनी बार बार तम्बू मं आती है और इमला करती है। फिर यन्द्रक देखकर वह पीछे हटती ती है, पर भागती नहीं। फिर से आकर टूट पड़ती है। उसकी नृति तब होती है, बब वह गोली का शिकार होती है और समझ लेती है कि मग्रे के लिए मुझे जो करना चाहिए था, यह मैंने किया। शांति सेना का यही तत्व है। दोरनी चाहती है कि बच्चे को छीनने गले को मैं फाइकर खाऊँ। यह सर्वोदय-विचार को माननेवाधी तो नहीं है। अपने शिशु के बचाव का विचार

उपके मन में है। वह उचत है मारमें के लिए, मुसने-के लिए भी। मरने तक वह कोशिय करती है और मरने के बाद ही उसका प्रयत्न समात होता है। माता को सामनेवाले से भव ही नहीं मालम होता। इसलिए मैंने कहा कि माता जिस तरह बच्चे का रक्षण करती है, वैसा ही शांति-सैनिकों को होना चाहिए। उनकी स्वामायिक ही ऐसी प्रश्नित होनी चाहिए कि हमारे समाज में कहीं भी खतरा पैदा हो, तो अपनी रक्षा का कोई खयाल छोड़कर उसी तरह शांति सैनिक वहाँ दौड़ जायें। माता की यह मिसाल तब लागू होगो, जब माता के समान काम किया जायगा। इसलिए सांति-सैनिक मुख्यतया सेवा-सैनिक होगा। शांति सेना चेवा-सैना होगी। यह निरन्तर वासस्य मात्र से सेवा करेगी। हममें और जनता में स्नेह निर्भण हुआ है। उस हालत में कोई कठिन प्रसंग आता है, तब मनुष्य को प्राण की कोई कीमत माल्यम ही नहीं होती। स्नागायिक ही स्वाग होता है। उस वक्त वह उसे स्वाग समझता ही नहीं होती। स्नागायिक ही स्वाग होता है। उस वक्त वह उसे स्वाग समझता ही नहीं होती। स्नागायिक ही स्वाग होता है। उस वक्त वह उसे स्वाग समझता ही

#### आध्यात्मिक आधार

शांति तेना किस भौतिक या आप्यातिमक आधार पर राही होगी है समारी सरकार हेना बनाती है। उस सेना का आप्यातिमक तया भौतिक आधार स्या है है उसका आप्यातिमक साधार है, लोग से मात किया हुआ बोट। बोट का आधार ने हो, लोग से मात किया हुआ बोट। बोट का आधार ने हो, तो उस देना और व्हटनेवाली टोली में कोई पर्क होन रह जाय। यह करत है कि हस प्रभार से यह बोट का आधार भी बहुत ही होगि है। नाममान का बहुसंस्वक बोट है। कुल लोगों में से ६० प्रतिदात लोगों ने बोट दिसे हैं। उनमें ३० प्रतिदात बोट इस पार्टी को मिले हैं। वाशों के ३० प्रतिदात बोट इस पार्टी को मिले हैं। वाशों के ३० प्रतिदात बोट इस बोग मी देग मी वहाँ लोगों ने बोट हिसे भी देग मी वहाँ लोगों ने बोट हिसे भी देग मी वहाँ लोगों की देश लोग हो कर लोग ही भी वहाँ लोगों की देग नहीं करते हैं। से लागों की से वा नहीं करते, उन पर सन्त चलाते हैं। मेरे लिए तो ऐंशे होल्ला में सेना बहता हो मुद्दिक्त हो जाता है। अगर कर में सेना के लिए राहा हो कें और सो में से ती बीट हो तो मी से बा नहीं है लोग हिस्सी हो लोग हो हो से सी है लोग हों हों की ही से सी ही हो। मी से से लिए राहा

दूतरे दो चार व्यक्तियों की सेवा चाहें, मेरी सेवा न चाहें, तो में चुनकर बाकें और उनके ऊपर अपनी सेवा लाहें, यह मेरे लिए मुस्किट है। वो मेरी सेवा चाहते हैं, उनकी सेना में करूँगा और जो नहीं चाहते हैं, उन पर अगर सेवा लाहूँगा, तो एक अजीव सी बात हो जायगी। आज तो लोग नहीं चाहते हैं, उन पर सेवा लादने की बात नहीं है। उन पर स्वा लादने की बात है। और इस आधार पर सेना मनती है। पर एक सैंक्शन माना जाता है कि उसके लिए जनता का चोट है। इसलिए घर राष्ट्र-एसक सेना मानी वाती है। तो, वह आप्यात्मिक आधार उसके पीछे है। हमारे पीछे भी कोई आप्यात्मिक आधार चाहिए। हम करणा मेरित हैं और सेवा कराना चाहते हैं, इससे अधिक दूसरा कोई आप्यात्मिक आधार हमें मान्य नहीं है।

, हमने कहीं खादी का कार्य ग्रुरू किया, कहीं कोई प्रामोचोग का काम ग्रुरू किया, तरह तरह के रचनात्मक काम उठाये, लेकिन लोगों की सम्मित नहीं ली ! हमारे मन में रेचा की इच्छा है और जिसके हरवा में ऐसी करणा है, उसकी रोगों में जाकर तेवा करने का अधिकार है। उसकी शिकायत भी नहीं है के लोग उसकी बात मानते हैं या नहीं। मानते हैं तो ठीक है, उन्हें मानने का अधिकार है। इस किसी मानते के अधिकार है। इस किसी मानते के अधिकार है। इस किसी मानते के अधिकार हुए। किसी कोशिया में चर्चों विताये। कहीं पचील मतियत लोग खादीचारी हुए, कहीं तीस प्रतियत हुए। बात कक गयी। हमने माना कि बहुत अच्छा काम हुआ। बाकी के लोग जो सार्वियारी न हुए, हमारी बात उन्होंने म मानी। उन्हों न मानने का अधिकार या और किहोंने हमारी बात मानी, उनको बात जैंच गयी। इसिल्ए उन्होंने सानी। यह ठीक है, इस तरह सेवा करने का सबको अधिकार है। परन्तु बाति वैनिक होकर में सबकी सेवा करना चाहता हूँ और किसा का अपकी समाति में सेवा करने, तो मेरे पाँच में ताहत नहीं आयोगी।

### सम्मतिदान

आज सर्वोदय का काम करनेवालों के मन की क्या दालत है ! कांग्रेस

को कुछ, मोट हासिल होते हैं, उसके पीछे कुछ जनता है। पी० एस० पी० को कुछ बोट हासिल हैं, तो कुछ जनता उसके पीछे है। आपके हमारे पीछे क्या है ? ऐसे प्रस्त पर मुझ जैसा मनुष्य कह देता है कि हमारा यह संकल्प विश्व-सकल्प है। जहाँ निर्मल शुद्ध संकल्प होता है, यहाँ विश्य-सक्लप बन जाता है। यह कहने का हमारा अधिकार है। छोगों में जाकर हम सिर्फ मर मिटें, इतनी ही तो हमारी आकाक्षा नहीं है। लोगों में जाकर हम शांति बना सकें, यह हमारी आकाक्षा है। सिर्फ हम मर मिटें, तो सब हो गया और उसके बाद अशांति कायम रही, तो हमको परवाह नहीं। यह तो आखिरी अवस्था है। हमारा कर्तव्य हो गया। पर अपेक्षा यह है कि हमारी उपस्थिति का छोगों के दिलों पर ऐसा असर पड़े कि शाति बने। इस प्रकार कान सिर्फ सेवाका अधिकार, बल्कि होर्गों के दिहों पर नैतिक प्रभाव डाहने का को अधिकार हम चाहते हैं, उसके लिए लोगों की तरफ से कोई सम्मति होनी चाहिए। मैंने उसको सम्मितिदान नाम दिया है। एक दान की परपरा चल पड़ी है। सम्मितिदान याने आपकी सेवा हमको मज्ह है। इसलिए हम कुछ नुकुछ कर छेंगे। आज राजनैतिक पार्टी को जो बोट मिलता है, वह निष्क्रिय बोट है। आपके विचार हमको मान्य हैं। आपको अपनी सेवा का अधिकार हम देते हैं। बस, खतम हो गया। इससे प्यादा हम कुछ भी करने के लिए बँधे नहीं हैं। हाँ, आप टैक्स बढावेंगे, तो टैक्स देने के लिए बँधे रहेंगे। पर आप दान माँगोंगे, तो देने के लिए बँधे ग्हेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम उन्छ करेंगे. इस प्रकार की प्रतिज्ञा आजकल जो बोट हासिल किये जाते हैं, इन बोटों में नहीं है। आपको अधिकार है, इसलिए आप प्रतिनिधि बनते हैं। हम ऐसी सम्मति नहीं चाहते कि हमारी रधा का अधिकार आपको हम दैं। तब तो हम एक प्रकार के क्षत्रिय बन जायेंगे। शस्त्र चलानेवाले क्षत्रिय नहीं, पर धितिय इस अर्थ में कि बाकी के लोग रक्षित और हम रक्षक। यह जो भूमिका आयी. यहाँ हमारा एक वर्ण बन गया । इस तरह हमको रधक मा अधिकार देनेवाला बोट हम आपने नहीं माँगते, हमारा कर्य आपको पसंद है, इसलिए आप कुछ करेंगे, ऐसी प्रतिशा का निदर्शक सम्मतिदान हम आपसे माँगते

हैं। एक टोकन के तौर पर भुजाया कि हमें पाँच मतुष्यों के परिवार से एक गुंडी युत मिले! उसकी कीमत २० पैसे होती है। केरलवालों ने जो भुजाया, यह बड़ा अच्छा लगा कि हर पर से एक नारियल दिवा जाय। यह भी एक धुम विचार है! मंगल कार्य के लिए नारियल देते ही हैं और वहाँ तो नारियल ही पैदा होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक गुंडी या उसका पर्याय रूप, कोई चीज जनता हमें दे, तो हम समझेंगे कि हमारे कार्य के पीछे जनता या आप्यात्मिक वल है, सम्मति है।

### भौतिक आधार

हमारे लिए मौतिक आधार क्या है। सर्वोदय विचार की खूबी ही उसका भौतिक आधार है। जब इमको पाँच इजार लोगों से पाँच इजार नारियल मिलेंगे, तो वे ही उनका शारीरिक जीवन का आधार होगा और इतने से पूरा न होगा. तो कुछ संपत्तिदान से दिया जायगा । शान्ति सैनिक जिनकी सेवा में लगेगा, उन सब घरों से उसके लिए सम्मति के तौर पर हर महीने अग्र-न कुछ मिलता रहेगा, वही उसका मुख्य आधार होगा। इसलिए अन आपको कुछ भारत में इस तरह से फैछ जाना है। सर्व सेवा संघ के सामने हमने यही बात रखी है। फैल जाने का कर्तन्य, नेताओं ने जी सहिता बनायी उसमें आता है। यह मेरा उस संहिता का भाष्य समझ सीजिये। सहिता यह कह रही है कि चम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के काम का और प्रामदान के काम का सहयोग होना बाऊनीय है। इसका अर्थ आप क्या समझे ! यह रहिता आपको हिदायत दे रही है कि कम्युनिटी मोजेस्ट पाँच लाख गाँवा में फैलनेवाला है। कल कम्युनिटी प्रोजेक्ट का अधिकारी आपके सामने आयेगा और पूछेगा कि आपका कुछ सुझाव है ! इस पर आप कहेंगे कि हमारा ती ाँ पर मनुष्य ही नहीं है। क्या यह कोई सहयोग है! जितने गाँवों में वे ु है. उतने गाँवों में आपको भी पैल ही जाना चाहिए। तम तो सहयोग होता। इस चाहते हैं कि कुछ गाँव 🗸 ू मने, न मन सकें तो भी उसकी

हवा जरूर पैले । जो कम्युनिटी प्रोजेक्र इन्यादि योजना चले, उस योजना को सर्वोदय का रग हो। सब तरफ कम्युनिरी प्रोजेक्ट फैले हों और इम सब दूर न फैले हों, तो उस हाल्त में हमारा उन पर क्या रग चढेगा १ वे कहेंगे कि सर्वोदयनाले कुछ सहयोग करेंगे. ऐसा हम मानते थे। पर अब देखते हैं कि उनकी कोई हस्ती नहीं है। जरा कोरापुट में हैं, तो उनका सहयोग वहाँ पर मिला। इनके कुठ पॉकेट्स हैं। लेकिन सर्वेन हमको उनका सहयोग नहीं मिल सकता। इसिए इस सहिता ने हम पर निम्मेवारी डाली है कि हम हर गाँव में फैलें और उसका यही तरीका है कि प्रामराज्य हो चुका है, ऐसा हम समझकर चलें। इससे ग्रामदान का और ग्राम निर्माण का कार्य भी जारी रहेगा और प्रामरक्षम के लिए शांति सेना भी खड़ी हो जायगी। उसका आघार है सम्मतिदान । हम जिसने सम्मतिदान दिया है, नारियल दिया है, उस आदमी ने प्रतिज्ञा की कि आपके पास में हमारा सहयोग होगा, ऐसा हम इसका अर्थ करते हैं। आप काम ही नहीं करते, तो सहयोग किसल्ए मॉॅंगते हैं? इसल्ए जिस क्षेत्र में हम ऐसा काम करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में सम्मतिदान की बात करेंगे। ऐसे क्षेत्र बनाते बनाते हम सारे भारत में व्याप्त हो जायेंगे।

# सुप्रीम कमांड

अदेव नेनापित, अदावान् सैनिक और विशिष्ट क्षेत्र की सेवा योजना यह तीनों जहाँ मीजर हों, वहाँ उस स्थान के लिए कोई क्माडर मिलेगा, तो उसनी कमाड माननी होगी। सारे मारत की शांति सेना के लिए कोई सुपीम कमाड चाहिए, यह परमेश्वर ही करेगा। जिस माया में में बोल सकता हूँ, उसले दूखी माया में बोलने की ताकन सुझमें नहीं है। निर मी लक्ष्म यह दोलता है कि अनिज भारत में शांति सेना के सेनापितट की विमोनारी विनोबा को उदानी होगी और वैसी मानधिक तैयारी विनोबा ने कर ली है।

# सस्थात्रो का समर्पण

मुसे त्याता है कि स्तादों, नवी तालीम, अस्टुस्स्ता निवारण आदि छा वाम करनेवारी इमारी जितनी रचनात्मक संस्थाएँ हैं, उन सबको इस काम में लिए समर्पित हो जाना चाहिए। जो खादी सेवक बाति सैनिक नहीं बनेगा, उसको हम हीन नहीं समझेंगे। वह भी एक सेवक है। सेना करे। जो सादी सेवक द्याति सैनिक बनेगा, वह सादी को जिंदा रसेगा, दूसरा सेवक सादी की जिंदा नहीं रखेगा, बरिक खादी के जरिये स्वय जिंदा रहेगा। यह खादी था पारन नहीं करेगा, खादी उसका पालन करेगी। जितने रचना मक सस्थाएँ हैं, वे संबंधी सब गाधीजी के नाम से निकरी हैं। बाबा का उन सब सहयाओं पर अधिकार है। अधिकार कम बेशी होता है। प्रामाका लहाँ अधिक से अधिक अधिकार था, ऐसी एक संस्था का हमने समर्पण करने का साचा है--प्राम सेपा मडल, गोपुरी (वर्षा)। हमने प्रमा आदि भूदान कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि प्रम इस सस्या का चार्ज ले लो और फिर जिस तरह से उसे चलाना चाहते हो, भूदान यज्ञमूलक रूर देने के लिए जो भी परिपर्तन करना चाहते हो, कर सकते हो। इस सस्या में परिवर्तन के लिए जो गुजाइश है, वह आगि होनेवाली है। पर जन यह प्रस्ताव किया था, तन शांति छेना की बात उस सस्था के सामने इमने रात्री नहीं थी। वह हमारे मृत में थी। इमने सिर्फ इतना ही कहा था कि भूदानमूलक और अब तो मामदानमूलक मामोद्योग मधान शातिमय क्रांति के लिए इस संस्था का समर्पण हो। इसी तरह दूसरी सस्याबाने भी जरा सोचें और निर्णय करें। घीरे धीरे प्राम सेवा मड़ल की तरह और सस्याएँ भी ऐने समर्पित होंगी, जब यह ध्यान में आयेगा कि शाति सेना की बहत जरूरत है।

# विचार-स्वातत्र्य के लिए आचार-नियमन आवश्यक

सामाजिक जीवन का मूल आधार क्या है ? विचार स्वातव्य और आचार नियमन । इसकी खर्चोंचम भिराल अपना हिंदुस्तान का धर्म है । हिन्दुस्तान के धर्म में छह छह दर्धन है । वे एक-वृत्तर के क्टर हुस्मन से हैं । साख्य बोग, न्याय, वैदोषक, पूर्व मोमाखा, उत्तर मोमाता, बीद और जैन । और भी पचार्षों दर्धन थे, वे अब मौनुद नहीं हैं । बुद्ध के जमाने में कोई पचार तत्वकानियों के भिन्न भिना तत्वकान चण्ते थे, एसा उन्धेल है । तत्वकानियों की इस मुमि और सरहत

भाषा में हमने खूब विचार-स्वातत्र्य देखा, छेकिन उसके साथ साथ आचार-नियमन न होता, तो धर्म के जैसी चीज ही नहीं बनती। इसलिए विचार स्वातन्य की जो बात हमने सर्वोदय-समाज में रखी थी, उसके साथ साथ द्याति सेना के सेनापित का आदेश मानने की बात आज जो हम आपके सामने रख रहे हैं, उसमें विरोध नहीं है। उसका एक सूत्र हमने सस्टत में बनाया है, भो साम्य सूत में दाखिल है—'संयतेन स्वेरम्'। अगर आप विचार में स्वैर रहना चाहते हैं, तो आपको आचार में संयत रहना पड़ेगा। उसकी मिसाल में रोज देता हूँ । अगर एक निश्चित रास्ते से घूमने का तय हो, तो विचार बिल्कुल स्वैर नहीं रहता। यही देखना पड़ता है कि कहाँ से रास्ता फूटता है। अपना इमेशा का रास्ता निदिचत है, तो आँख बद करके मनुष्य चल सकता है और खून स्पैर चिंतन कर सकता है। सस्ते की कोई चिंता नहीं। सस्ता तय ही है। वहाँ रास्ता तय होता है, निधिचत होता है, मनुष्य आचार में संयत रहता है, वहाँ उसके विचार के लिए विलक्तल स्नातन्य है। अगर विचार-स्वातन्य हम चाहते हैं, तो उसके साथ आचार नियमन आता है।

मेसूर ₹₹-₹-\*₺७

-निवेदक-शिविर मे

# शान्ति-सेना के संबंध में स्पष्टता

:३⊏:

- शान्ति सेना आदि के बारे में आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। कल के ब्याख्यान के बाद भी ऐसे सवाल न आते, तो इम समझते कि हमारे सामने कोई मुद्दी वस्त्र ही राही है। अर हम आपके सवालों के सर्वंध में कुछ कहेंगे।

## हमारा ध्येय

इमने शासन-मुक्त समाज का ध्येय सामने राता है। शासन मुक्त समाज बान्ति सेना से भी मुक्त होगा। उसनें सेनक नर्ग रहेगा। अगर किसीसे कोई गरा बात बनी, तो उत्तरा प्रसार अपने पर उठाने के लिए हर पर में लोग रहेंगे। बाप ने कोई गरत पाम किया, तो भेग उत्तरण प्रश्ना उठाने के लिए तैयार रहेगा और भेटे ने कोई गरा पाम किया, तो बाप उत्तरा प्रहार उठाने के लिए तैयार रहेगा। इति तरह उद्योगी पहोती को धँगालेगा और एक गाँव दूतरे नौंच ने संमालेगा। ऐसा करने से अतिम दसा में उत्तर-उत्तरण पर चात सेंगल व्यापी, तो साति के लिए दूर सेन पिसीने आना पहेगा और मान प्रसार के सात परेशा। इस उठा अतिम रसा में उत्तर परेशीने आना पहेगा।

### शब्द-शक्ति

शन्दों के प्रयोग के विषय में कोई बहुत ज्यादा क्रिक्तक नहीं होनी चाहिए। शब्द समझाने के लिए होते हैं। उनवा अर्थ हम ठीक तरह से समझ हैं, सी बाब्द बाक्ति विरक्षित होती **है। ह**मारे देश में कुछ बाब्द 'बीर-परंपरा' से आ<sup>ये</sup> हैं और कुछ शब्द 'संत-परंपरा' से। संत परंपरा के शब्दों में उनकी छाया के तीर पर शब्द-छाया, शब्द के अर्थ की छाया और अर्थ के तौर पर दुर्वछता मी टीप्य पहती है। नम्रता, दीनता, हीनता, निरहंकारिता, सूत्यता, अनाक्रमणशीस्ता, बरणता, अपने लिए तुन्छता, आमिनिदा इत्यादि शस्टी मा उपयोग गंत हमेशा बरते हैं । उनके साथ साथ सुरे भाव भी प्रकट होते हैं । आक्रमणकारिता, अहंबार, सत्ता होगों पर हादने की पृत्ति आदि भाव दीय, धैर्य, दीय, पराक्रम के साथ-साथ वीर-परंपरा में आते हैं। ये दोनों परंपराओं से प्राप्त शब्द हमारे लिए अयंत पवित्र हैं, यह समझना चाहिए। अगर इम इनमें से विसी भी परंपरा के शब्द तोहेंगे, तो हमारी हाल्त परकटे पक्षी की तरह हो बायगी। 'महाबीर' सन्द नो ही लीजिये। यह संज्ञा सिर्फ दो को ही लागू होती है। एक हैं परिपूर्ण अहिंसा में माननेवाले जैनों के तीर्थकर महाबीर और दूसरे रामायण के अधिद्वाता आर्य इनुमान् । एक संत-परंपरा के, दूसरे बीर परंपरा के | दोनों मक्त शिरोमणि | अत्र क्या 'बीर' शब्द को इम क्मजीर समझेंगे ? अतः शान्ति-सेना के प्रसंग में आये कमान आदि शब्दों से किमीको सवसना नहीं चाहिए। जो शब्दों से डरेंगे, वे निर्मयता सीयेंगे।

## बावा की जिम्मेवारी

बाबा षत्र बोल्ता है, तो इम्पर्धनल (अवैयक्तिक) बोल्ता है, पर्धनल ( वैयक्तिक) भाषा नहीं बोल्ता। बाबा की अपनी चृत्ति है और वह यह कि दुनिया में कितनी भी करल चले, तो भी बाजा दिन में तीन दका खाता रहेगा। यह इसिल्ए कि बाबा मुख्यत सीला है वेदान्त और उसके बाद अहिंसा। गांधीजी ने अहिंसा बाद में सिराायी। उससे पहले वह वेदात सीखा हुआ था। इसल्ए बाजा से पूछा जाय कि कमान हाथ में लेने का क्या अर्थ है, तो वह जवाब देगा कि उसका अर्थ है किसी मौके पर अतिम अनशन का जिम्मा उठाना । मान लीजिये, किसी जगह भयानक घटना घटी, तो पाया से पूछने पर वह कहेगा कि सत्याग्रह की परपरा में उपवासादि आता है, क्योंकि उसका सम्बंध अपनी आत्मा में पहुँचता है। पाप की जिम्मेवारी अपने पर आती है, इसिलए पाप क्षालन करना पड़ता है। तो, हिंसा के खिलाफ कहीं न कहीं अनरान आदि बातें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि उस परिस्थिति में अतिम अनदान के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता। कुल स्वभाव देखते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी भी पाप की जिम्मेवारी अपने पर लेने की वृत्ति याना की नहीं है, फिर भी बाता को जिम्मेवारी टेना है, क्योंकि परिस्थिति मं कुछ गभीरता है और इसलिए अपने निज स्वभाव के विरुद्ध कुछ जिम्मेजारी उठाने के लिए वह अपैयक्तिक रूप से तैयार हो रहा है।

#### कसाड का प्रदत्त।

चाति-सेना में एक मुख्य कमाहर (सेनापति) होता है, तो बीच में और भी होंगे क्या ? होंगे और हो भी जुके हैं। केरल में नी मनुष्यों ने सभा के सामने राहे होकर हमारी उपस्थिति में यह मतिज्ञा ही कि अनुज्ञासन मानने की मात के साथ हम ज्ञाति-सेना में दाितल होते हैं। इस तरह जहाँ तक केरल मानन की माता माता। अपा। अपनी-अपनी टोली कालफ मार साथे हैं। इस तर पड़ पड़ केरल माता माता। अपा। अपनी-अपनी टोली कालफ मार साथे हैं हिस सह होने की माता पथा। अपनी-अपनी टोली कालफ मार साथे हैं हिस सह से आता पण पड़ी है। परना वैसे देता जाय, तो आहिसा की कमाड में अपनी आतमानुति के तिया

न्द्रीर कोई कमांड नहीं आती। वे सब छोटी-छोटी वार्ते हैं। वे मी नक्त्री हैं। इसल्परकमोड सन्द लग् होता है।

कल दादा से बात हो रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या आशा से बलिदान देने की तैयारी हो सकती है ? अगर हो भी तो क्या उस बलिदान में हृदय प्रेम से भरा हुआ रहेगा ? हमने जवाब में बताया कि स्वतंत्र खितन से यह होने का जितना सभार है, उससे लेदामात्र संभव आशा से होने में नहीं है। रामजी जैसा कार्य शानपूर्वक कर सकते हैं, हृतुमान्त्रजी देसा ही कार्य अद्धापूर्वक कर सकते हैं। रामायण में जितनी महिमा राम ही है, उतनी ही महिमा हृतुमान्त्र की है। इस विपय में गांधीओं के साथ हमारी जो जव्यों हुई, उसका जिक में यहाँ कहना।

सन् १९४२ के आन्दोलन से पहले की बात है। गांधीजी का संवाल था कि इस बक्त जेल में जाते ही उपवास आरम कर देंगे। बल्दिान की तैयारी कोई बड़ी बात नहीं है, परन्तु जिसके हृदय में प्रेम भरा हो. वही बलिदान कर सकता है। प्रेमपुक्त बलिदान कौन कर सकता है? कोई व्यक्ति कर भी समता है, तो क्या उसका आन्दोलन हो सकता है, यह सवाल उठा। गाधीजी समझते थे कि यह हो सकता है और इसका आरंभ अपने से ही होगा। उपवास का आरंभ बापू ही करेंगे। इससे कुल लोग घयड़ा गये, जो लाजिमी ही था। सब लोग चाहते थे कि किसी न किसी तरह यह टले। कम-से-कम बावू उपचास न करें। 'उपवास का सिल्सिला नहीं बन सकता, उपवास करनेवालों की सेना नहीं बन सकती, ऐसे काम आज्ञा से नहीं हो ,सकते,' ऐसा विचार वापू के इर्दगिर्द के लोगों का था। इसमें केवल वापू को बचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि वह विचार ही था । उस समय बापू ने मुझे बुलाया । मेरे सामने अपनी बात रखी। सवाल यह या कि जो काम ज्ञानी मनुष्य शान पूर्वक कर सकता है, यही काम क्या अनुयायी श्रद्धा से कर सकते हैं। मैंने जवान दिया कि "जी हाँ, कर सकते हैं। जो काम रामजी ज्ञानपूर्वक कर सकते हैं, वहीं काम धनुमान् श्रदापूर्वक कर सकते हैं।" बात वहीं समाप्त हो गयी। उसके बाद नौ अगस्त का दिन आया । बापू पकड़े गये । उस वक्त प्यारेलाल शहर थे । बापू

ने प्यारेलाल से कहा कि बिनोबा को इत्तला दो कि जेल में जाते ही अपवास न करें। उन्होंने मान ही लिया था कि जब वह दास्त मेरे साथ चर्चा करके गया है, तो अपवास जेलर करेगा। उन्होंने कोई कमाड (आदेश) नहीं दिया था। परन्तु जो कमांड से भी प्यादा दिया जा सकता था, वह दिया था। सलाह पूछना कमाड से कम नहीं था।

नौ अगस्त के दिन ही इस भी जेल में गये। दादा साथ थे। जेल में जाते ही हमने जेलर से कहा: ''तुम तो मुझे जानते हो कि मैं जेल के हर नियम का बारीकी से परिपालन करनेवाला हूँ । दूसरी से करवानेवाला भी हूँ । इसलिए मेरे जेल में आने पर तुम्हारा काम मिट जाता है। परन्तु इस बक्त बढ़ नही होने जाला है। मैंने सुबह तो खा लिया था, इसलिए दोपहर का सवाल नहीं: पर शाम को नहीं खाऊँगा और कन्न तक नहीं खाऊँगा, मैं नहीं जानता । यह आपका अनुसासन तोड़ने के लिए जरा भी नहीं है। मेरा एक अनुसासन है. उसे मानने के लिए है।" यों कहकर में अन्दर चला गया। दो घटे के बाद वुलाना आया । बापू ने प्यारेलाल से जो कहा था, वह सदेश उन्होंने किसोरलाल भाई के पास भेजा, क्योंकि वे वर्धा में थे। किशोरलालमाई ने डिप्टी क्रिक्टर से पूछा, डिची कमिश्तर ने गवर्नर से पूछा कि क्या इस तरह सूचना दे सकते हैं, तो गवर्नर ने कहा कि हाँ, दे सकते हैं; बसतें कि एक सब्द भी अधिक न बील जाय । मुलाकात वगैरह कुछ न हो, सिर्फ इतना ही वहा जाय कि बाप का आदेश है कि उपवास नहीं करना । डिप्टी क्मिश्नर ने कहा कि ठीक है, में उन्हें पहुँगा। विद्योरल।लमाई ने कहा कि इस तरह आपके समझाने से विनोबा नहीं मानेगा, इसलिए इमन से किमीको जाना होगा। पिर बालुंजकर आये। उन्होंने बापू का आदेश मुनाया । तो मेरा यह उपपास नहीं हुआ ।

बाद में जब बायू ने उपचास ग्रुक्त किया, तथ मैंने भी शुरू किया । बायू ने जिनने आनन्द से उपचास किया, मेरा दाजा है कि मेरे उपचास में उससे लेशामान पम आनन्द नहीं था, जान वो मेरे पान है नहीं। आप जानते हैं कि जान तो उनके पास था, परन्तु श्रद्धा से मैंने माना था। मैंने उसे हुक्स समझा था। नाहें आप यह शन्द इस्तेमाल करें या न करें । उठि उसका पूरा अपें मकट नहीं होता है। परना मैंने यह इपलिए कहा कि अदा है । आग समझकर अस्यन्त आनन्द्र्युंक और मेमपूर्वक अराना मिल्हान किया जा सकता है। कोई शानपूर्वक काम करें, तो उराके शान में सदाय आ सकता है। मुझे आदेश देनेवाले बायुं के, शानों के चित्त में कोई संक्षा हो, ऐसा उन्हें स्था सकता है, परना अदावाले के कि में कोई संहेद नहीं हो सकता । इपलिए इसमें मुझे बोई संहेद नहीं कि काश से यह समाम किया जा सकता है।

### सर्वोदय समाज का उक्षण

अप यह आशा भीन करे, किसे करे, उसका क्षेत्र क्या होगा आदि एवाल उठ सकते हैं। अगर हम किसीये पहें कि कुएँ में नृद्कर मर जाओ, तो कोई अदा ये इस आशा था पालन कर सकता है। यरन्तु हम किसीये यह नहीं कह सकते हैं कि फलानी चीज को शान म हो, तो भी शान मानो। शान के बारे में आशा हो ही गई। यकती, योने यह असमा यस्तु है। किता। शाक के बारे में आशा हो ही गई। यकती हैं। जिस इसलाम के लिए इतिहास में यह लादिर हैं कि उत्तने करोड़ों का कार्यहोंती से परिवर्तन किया, उस इसलाम ने कहा है कि 'का इकतार किरीन'। यम के बारे में कभी अपर्दली नहीं हो सकती। ''जो मनुष्य कोई चीज नहीं समझ रहा है, उसे अगर कोई पेसी आशा दे कि तू समझ तो वह कहेगा कि आशा से समझने की बात होती, तो तुम्हारे लिए मुझे इतना आदर है कि में यह बात वीरत समझ जाता। यर अस नहीं समझ रहा हूँ।'' विचार के क्षेत्र में परिपूर्ण स्वत्यकार होनी चाहिए। यह सर्वोद्ध समझ का बहुत मझ लक्षण है। उसमी हम किसी तरह से ककर नहीं आने देंगे।

#### मीमा अर्थ हैं

क्या पचिवय निष्ठावाले लेक्सेवक काफी नहीं हैं! उनके होते हुए शांति सेना की क्या करूरत है! इसमे शांति सेना के मूळ बिनार पर ही प्रहार है! इस पर मुझे यह कहना है कि कुछ मौके ऐते होते हैं कि वहाँ अगर देर हो बाय, तो काम नहीं होता। नेपोलियन से अब पूछा गया कि बॉटरल की लड़ाई में उन्हारी पराजय किस कारण से हुई। उसने कहा कि मार्शक ने ७ मिनट देर की, इसिएए। पहले से हमारी ऐसी व्यवस्था हुई थी कि फलानी बगह फलानी सेना फलाने वक्त आयेगी, पर उसके आने में सात मिनट देर हुई। सैर, इतना शान्तिक अर्थ केने की जरूरत नहीं है। परन्तु ऐसे मीके आते है, तो थोड़े ही समय में सेना मेजने की जरूरत होती है। इसिएए कमाड शब्द इस्तेमाल किया गया। अन उसका जो दौरपन्से गीय्य अर्थ आप के सकते हैं, वह कें।

मंसूर २७-६-'५७

—गुजरात के कार्यकर्ताओं के बीच

# शान्ति-सेना में कर्तव्य-निभाजन और विचार-शासन : ३९:

मरन : आपने चाडिल मं विचार शासन और कर्तृत्व विभाजन की बात करी यो, अब आचार नियमन की बात कर रहे हैं ! तो क्या चाडिलवाली प्रक्रिया कायम है या उसमें कोई एक पढ़ा है !

### कर्तव्य

उत्तर . शांति सेना की रचना में परिपूर्ण कर्नून विभाजन है। स्याल वह है कि सारा हिंदुसान ७० इनार हिस्सों में विभाजित किया जाय और उठाउ तह हिस्से में एक एक मतुष्य रहे। यह अरानी स्वतंत्र सुद्धि से वहाँ नाम करे। उठे सुद्धि में एक एक मतुष्य रहे। यह अरानी स्वतंत्र में कोई योजना हमारे पात नहीं है। वह अपने हिए, अपने विद्यानों के लिए और उत्त सन्द ने हिए निश्व वह सेनक है, स्वतंत्र पीति किमोनार है। आर वह सन्दन ने हो, ती यहाँ माम कर ही नहीं पहेगा। उने कुछ ब्रह्मेगा भी नहीं। हर मीठ पर वह राजन पूछेगा, तो उत्तर देनेवाल उत्तर दे भी नहीं कोगा। उत्तर देनेवाल उग्न स्वान म तो नहीं रहेगा। इसलिए पूरी जिम्मेगरी, करूंच विभाजित होता है। विचार शासन उत्तरे लिए मामा है। अराने दिनार से वह सन्दी निर्दार सेवा करे, सबसे विराद से सेवा है। विचार सासन उत्तरे लिए मामा है। अराने दिनार से वह सन्दी निर्दार सेवा करे, सबसे विराद से सेवा है। सन्दी सन्दाने, सन्दे सुरा से सुरा

हो, सबके दुःस्त से दुःसी हो, उसका अपना कोई मुख दुःस न हो। मौके पर अ यन्त प्रेमपूर्वक, निर्मरभाव से नहीं, बल्कि मातृतत् चारसल्य भाव से अपना बिट-दान देने के लिए तैयार रहे । इसके रिया दूनरा कोई शासन उसके पास नहीं है। इस तरह विचार शासन और कर्तृत्व-विभाजन की परिपूर्ण योजना शान्ति सेना में है। जहाँ आप इस प्रकार का आयोजन परते हैं, उन (हिंसक) पत्रदनों का आयोजन इस प्रभार से नहीं होता है। उन्हें एकत्र राता जाता है। विशेष प्रभार से ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें यात्रिक बनाया जाता है, बाहर के किसी विचार मा उन्हें स्पर्श न हो, ऐसी योजना की जाती है, जिससे कि उनमे बुद्धि-मेद पैदा न हो । परत हमारी योजना में तो विश्व में जो विचार-प्रवाह चलते हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएँ समाज के चित्त पर होती हैं, उन सपना जामत भाव से, हततंत्र बुद्धि से, विश्लेपणपूर्वक चिंतन करना सेवकों का कर्तव्य है। किसी भी विचार को प्रहण करने के लिए या उसका परित्याग करने के लिए वे मक्त हैं। इसलिए अगर कोई शान्ति सैनिक किसी इकीक्त से परिचित नहीं रहेगा, तो उसकी यह अक्षम्य गलती मानी जायगी । दुनिया के किसी ज्ञान से उसे यचित रखने भी बात नहीं है । बल्कि दुनिया के कुल शान से उसे अपने-आपको परिचित रखने की बात है। तिस पर भी यह कमाह कहाँ आती है।

### सहायक कैसे हों ?

एक क्षेत्र में काम करनेवाला विवक अगने क्षेत्र में बाहरी मदद चाहता है, तो उसे तुरन्त मदद भेजी जानी चाहिए। वह मदद ऐसे लोगों की पहुँचनी चाहिए, जो कि अद्वाल हैं। हम दूगरे के क्षेत्र में जाकर चिकिसक सुदि का उपयोग नहीं कर सकते। वहाँ अपकर यहाँ काम करनेवाले मनुष्य की कमाई (आजा) माननी होती हैं। उसके अमुदूक होना होगा, क्योंकि उसे मदद नेने हैं। इसलिए यह अद्वा से काम करनेवाला होना चाहिए। और उसे आदेश उस रहा कर उस साम करनेवाल होना चाहिए। और उसे आदेश उस रहा प्रात्म में वहिए किस उस प्रक्रिया चाहिए। पिर वह एजेमी किसी चाहिए। पिर वह एजेमी किसी किसी हो, तो अधिक अदास्यद होगी या किसी समूह की हो, तो अधिक अदास्यद होगी। इसका निर्णय मानव को अभी करना वाली है।

#### अवीर-पूजा का भय

चीर पूजा नहीं होनी चाहिए, ऐया आजकल बहुत बोला चाता है। परन्ता ऐसा तानी तक बोलते रहेंगे, जन तक कोई बीर सामने खड़ा नहीं होता। इस स्व पेंठ करें कि हम निर्मुण पूजक हैं, समुण पूजक नहीं हैं। परन्त यर तभी तक बलता है, जब तक समुण का साक्षात्कार नहीं होता। जहाँ सामने समुण खड़ा होता है, वहाँ हमने ऐसा मोई निर्मुणवादी नहीं देता, न सुना, जिसमा किर बहाँ न सुका हो। यह हर केन में होता है। इसल्ए धीर पूजा का उतना डर नहीं है, जितना अवीर एवा चा है। अनारो मा महत्त सामृहिक योजना के कारण बहुता है।

होग चुने बाते हैं। बो चुने बाने के लायफ हैं, वे उच्छे अलग रहते हैं। और बो वासाव में लायफ नहीं है, वे चुने बाते हैं। इसलिए सामूहिक योजना वित्यसनीय है कि कोई श्रद्धेय व्यक्ति विद्यसनीय है, इसका निर्णय अभी समाज

को करना बाकी है।

#### व्यक्ति या विचार ?

बुद्धि काम नहीं करती। वहाँ श्रद्धा काम देती है। यह श्रद्धा का तत्त्व बुद्धि के विक्रद्ध नहीं है, बुद्धि का ग्रहायक है। अब ग्रग्नाल हतना ही है कि एक मध्यवर्ती एजेन्सी राज्ञी हो, जो लोगों को सूचना दे कि पलानी जगह फलाने दस मतुष्यों को जाता है। उस एजेन्सी के जिरचे आदेश मिलने पर कार्य को छोड़कर अपने कुद्धम्य का भी परिस्याग करके जाता होगा। इसमें अपना मलियान देना, यह महुत बड़ी बात नहीं है। यरतु कुद्धम्य का परिस्याग करना मिलने है। यहुत से कुद्धम्याले एहसा हो हो ते हैं। उस हालत में अपना छोटा बच्चा, जिसे अभी ससार में आये १२ दिन हुए हैं और जिसकी माता लाचार पड़ी है और उधर से हुक्म आया, तो यह सब छोड़कर जाना होगा।

# श्रद्धेय की समर्थ प्रेरणा

'अमृतानुभव' के एक वाक्य में ज्ञानदेव ने गुरु का वर्णन किया है : 'ग्रातां उपाय वन वसंतु । श्राज्ञेचा श्राहेव तंतु ।' गुरु उपायरूपी वन का वसत करत है। जैसे वसत के होने से सारा यन प्रफुल्लित हो उठता है, वैसे ही गुरु के होने से शिष्यों को साधना करनी ही नहीं पड़ती। एक्दम साधना का उत्कर्प होता है। गुइ-दर्शन से, गुइ की मदद से साधकों की साधना प्रफुल्लित हो उठती है। यह तो गुरु का एक वर्णन हुआ। और दूसरा वर्णन है, 'ब्राहेचा श्राहेब ततु।'आज्ञा कोई स्त्री है, ऐसा मानो। 'आज्ञा' ग्रन्द स्त्रीलिंग है भी। स्त्री का सीभाग्य ततु माना गया है पति । यह पुरानी भाषा है। इसलिए पुरानी दृष्टि से ही उसकी ओर देखिये, आधुनिक दृष्टि से नहीं। शानदेव ने लिखा है कि अगर गुरु नहीं होते, तो आज्ञा विधवा हो जाती। दुनिया में किसीकी आशा नहीं चलती, सिर्फ गुरु की चलती है। क्योंकि गुरु में शान है, सत्य है, प्रेम है और सत्ता बिल्कुल ही नहीं है। ये सब बहाँ इक्ट्ठा होते हैं, वहाँ आज्ञा बिलपुल टाली ही नहीं जाती । दुनिया में आज्ञा अगर पहीं सीभाग्यवती है, तो गुरु के फारण है। विश्वी सरकार के मानून का ऐसा अमल नहीं होता, क्सी सेनापति के हुक्म का यैसा पालन नहीं होता, जैसा गुरु के यचन का होता है। मनुष्य को अपना उत्सर्ग करने की प्रेरणा होता है, यह एजेन्सी के

चरिये कम होतो है। इसिए आखिर किसी श्रदेय व्यक्ति का नाम लेना होता है। इसके सिया क्हीं भी, शांति सेना में भी, आज्ञा का नाम आता ही नहीं।

# आज्ञा-पालन की मर्यादा

एक सवाल यह खड़ा होता है कि एक दफा आज्ञा की आदत पड़ गयी, तो उसके परिणामस्वरूप क्या सैन्यीकरण नहीं आयेगा १ क्या जीवन के दूसरे क्षेत्री में उसका स्पर्श नहीं होगा ? सोचने की बात है कि अगर तैरने के लिए यह विधान बताया कि आपको नदी में खड़े नहीं होना है, छेटना है, तो क्या आपको हेंदने की आदत पड़ जायगी और विनारे पर भी आप होटेंगे ? होटने का विधान नदी तक ही सीमित है। किनारे पर आने पर तो खडे होना है। जीवन का कुल-का कुल विभाग जिसका आचाद होगा, वही शाति सेना का आशा पालन कर सकेगा। जो बुद्भू होगा, गुलाम होगा, हर मौके पर खिर हाकाता होगा, स्वतन चिंतन नहीं करता होगा, वह इस आज्ञा का पालन कभी नहीं कर सकेगा। जितका सिर पचास मौके पर छक्ता है, वह भगवान् के सामने कभी नहीं छकेगा। जिसे गुलामीकी आदत पड़ गयी, यह ऐन मौके पर आशाका पालन करने में असमर्थ साबित होगा । शांति सेना में आदेश दिया नायगा कि फलानी जगह जाकर काम करो । तो क्या आपको वहाँ जाकर मर मिटना है ? यही काम सींपा गया है ? आपको आदेश दिया जायगा कि अपनी बुद्धि का परिपूर्ण उपयोग करते हुए छुपा करके जीवित वापस आइये । यह आप नहीं कर सर्केंगे, तब बिल्दान करने की बात आयगी। आपको यह आदेश नहीं जायगा कि वहाँ आकर नजरीक कहीं नदी देखों और इब मरो। जहाँ दूसरी किसी मी प्रकार की मदद पहुँचाये बिना, कोई आयोजन किये बिना आपको एक पागल समाज के सामने र्षेक दिया जाता है, यहाँ आपको अपनी बुद्धि की, स्वतत्र विचार की परावाधा करनी होगी। आपको प्रत्युत्पन्नमति होना होगा। कम कुशलता वहाँ कसीटी होगी। आप योगी हैं, यह बात उस मौके पर सिद्ध या असिद्ध होगी। भाषा में कमोड शब्द है। पर भाषा तो समझाने के लिए इस्तेमाल की बाती है। ईसामसीह ने 'कमाड' राज्य इस्तेमाल किया था। अंतिम समय

उन्होंने अपने शिष्यों से कहा : तुम एक-दूसरे पर प्रेम करो । 'ए न्यू फमाइमेंट

आइ देव गिवेन दुयू।' कमांड यही है कि प्रेम करो। यह विन्कुछ प्रेम की परिभाषा है। नानक ने भी 'हुनम' दान्द इस्तेमाल किया है। एक प्रसंग आता है कि नहीं गुरु, परमेश्वर, सत्य इनमें भेद ही नहीं रहता है, ये सब पर्याय रूप हो जाते हैं। ऐसी निक्षा जब पेदा होती है, तब मनुष्य अपने को होंक देता है। इसिल्ट शांति सेना में विचार की स्तराता में कीई बाधा नहीं आती है। निन्धी करण का कोई सवाल ही नहीं पेदा होता है।

# इनुमान् की प्रक्रिया

लगह-जगह नेता बनाये जाय, यह जरूरी नहीं है । परन्तु लगह-जगह गुरु---मार्गदर्शक उपलब्ध हों, तो खुशी की चात है। ऐसे उपलब्ध न हों, तो उनकी जरुरत भी नहीं है। परन्तु अगर हो तो नया हर्ज है ? आपके पास संदर्भ ने लिए कीप पड़ा है, तो उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वह बीप आपसे यह नहीं कहेगा कि आप कीनसा शब्द इस्तेमाल करें। आप विचार करें। बहाँ आपको जरूरत पहे, वहाँ उसका संदर्भ टिया बाय । वैसे ही कोई नेता हो, तो ताःकालिक संदर्भ के लिए आपके पास अ छ है। इतना ही समझना चाहिए। द्याति सेना के काम मे आपको दो शब्द कहे जाय कि 'बहाँ पहुँची।' इसके सिना और कोई आशा नहीं होगी। कोई बौदिक मदद भी आपको नहीं मिलने-वाली है। कुल की कुल बौदिक मदद आपको अन्दर से निमालनी पहेगी। नहीं तो ऐसे स्वयाल से कोई शांति सैनिक बनेगा कि इसमें सोचने की बात नहीं है, बाबा प्राज्ञा देता रहेगा, तो यह इसे ठीक समक्षा नहीं । अपनी सुद्धि का पूर्ण उपयोग करने की आपकी जिम्मेवारी रहेगी। आप बिल्कुल एकाकी मेजे जाँवेंगे। हतुमान् को लंका भेजा गया। तुलसीदास ने लिखा है कि जगह-जगह हतुमान् 'श्रति लघु रूप धरि' पैठते थे। रूप तो उनका पहले से ही विशाल था। परन्त उसे वे वहाँ प्रकट नहीं करते थे, लघु रूप प्रकट करते थे। ऐसे मौके पर लघु रूप प्रकट करना बुद्धि का रुक्षण है, वह बुद्धि आपमें होनी चाहिए। फिर कहीं विभीषण देखना चाहिए, जो कि अपने लिए सहानुमृतियाला हो, तो वहाँ पाँव रस सर्नेंगे । शाति सेना के सैनिक की सारी प्रक्रिया याने इनुमान् की प्रक्रिया

184 है। इस तरह बहुत कुराल्ता से काम करना होगा। वह काम सैनिक की बुद्धि से होगा। जहाँ उद्धि से काम न हो, वहाँ प्राणापण करने की जरूरत पड़ेगी, तो वह किया भी जायगा। उसका पल स्थूल रूप से मिलेगा या नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं है। वह परमेश्वर की योजना में मिलेगा ही। क्वेचल बल्दिन का परिणाम नहीं होगा, शुद्ध बलिदान का परिणाम होगा। मसूर

₹७-१-%,

# सही समभ्र

: 80 :

भरन : यदि कोई पार्टी अहिंसा में न मानती हो और अपने सविधान मं भी हिसाका विरोधन करती हो, तो क्या उस पार्टी के सहयोग से साधन गुद्धि होगी ?

उत्तर : हिन्दुस्तान में कोई पार्टी अहिंसा में विश्वास रखनेवाली है, ऐसा शान मुझे नहीं है। शान्तिपूर्ण और वैघ उपायों को माननेवाले लोग हैं। अहिंसा में विस्वास रखनेवाळे लोग कांग्रेस में हैं, ऐसा में जानता और मानता हूँ। दूसरी पार्टियों मे भी वैसे कुछ व्यक्ति हैं। गाधीजी ने कांग्रेस के विधान में <sup>'</sup>शान्तिपूर्ण और वैय उपाय' मी जगह 'अहिंसात्मक और सखमय' शब्द राजने का सुज्ञाव दिया था, लेकिन उस सुझान को स्वीकार नहीं किया गया । शातिपूर्य और अहिंसात्मक में अतर है, इसी तरह वैध और सत्यमय में भी अतर है। शब्दों के अतर कीप पर से नहीं माखम होते। ये तो प्रत्यक्ष अनुमव से, व्यवहार से और इति से मालम होते हैं। अमेजी में समब है 'दू शहरू' और 'हेजिटिमेट' एव 'पीसफुन' और 'नानवायर्नेट' का अर्थ एक ही होता हो, परन्तु वह दूसरे सदर्भ में है। कांग्रेस के और देश के संदर्भ में वे दोनों शब्द एक नहीं हैं। यह अन्ययव्यतिरेक से सिद्ध हुआ है। अगर वे दोनों शब्द एक ही होते, तो बापू की सूचना या तो निर्यक मानी जाती या ऐसे ही स्त्रीकार हो जाती। परन्त उनकी सचना सर्थ-

मानी गयी और उतका अस्वीवारं किया गया। परमेश्वर की ज्या से अहिंसा में माननेवाले पुठ व्यक्ति हर जगह मीगृद हैं, जो हर जमाने में और हर देश में होते हैं। शायद हरा देश में कुछ अधिक सादाद में हैं।

# सुप्रीम कमांड का अर्थ

प्रश्न : आपने सुपीम कमाड की बात जिस तरह समझायी, उसका अर्थ होता है, आरमसमर्पण करना । क्या आदेश देने के इस प्रकार में प्रेम का अभाग कहीं होगा र उसमें क्या प्रेरणा मिलेगी है

उत्तर: हमने मामूरी कमाड की बात नहीं की, सुपीम कमाड की बात की है। बट छोरी छोटी चीजों में दराज देनेवारी नहीं है। वह जितनी कम दराज देगी, उतनी त्यादा सुपीम होगी। इसिल्ए सुपीम कमाड का डर रहने का कोई कारण नहीं है। हम अपने मन को अंतिम बिल्दान के लिए तैयार रहीं। सुरू की तलाश बाने शिष्यत्व की प्राप्ति का प्रयत्न। सुपीम कमाड याने आखिरी प्रयत्न के लिए अपने मन को तैयार रहना। इसके शिवा उसका ज्यादा अर्थ मत करी।

#### आज की आवश्यकता

प्रस्त : इस जिछ शासन मुक्त समाज को आदर्श मानते हैं, उसमें अंततीगता न आदेश रहेगा, न कोई आदेशक। इर व्यक्ति अंत प्रेरणा से तथा निजी अभिक्रम से व्यवहार करेगा। ऐसी अपला में शाति सैनिक के गुणो से युक्त अनेक व्यक्ति समाज में रहेंगे, लेकिन शाति चेना बैसी कोई सघटना, किर वर्ष कितनी भी लचीली क्यों नहीं, नहीं रहेगी। ऐसी अवस्था में क्या इम शान्ति सेना के सगठन को सकमण अवस्था का प्रतीक मान सकते हैं ?

उत्तर: अभी जो ऐटम, हाइट्रोजन यम वनैसह तैयार हुए हैं, उनके परिणामस्यरूप शावन मुक्त समाज जब्दी आने का समय हो गया है। इससे समाज की ही मुक्ति मिल जायगी और किसी मसले पर सोचने का कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा। इसलिए अततोगत्या क्या होगा, इस बारे में में कभी नहीं सोचता। सक्षण अवस्था में क्या करना है, यह भी नहीं सोचता। क्योंकि सक्षमण अवस्था

एक मनातन अपस्या है, वह भूतकाल और भविष्य के पीच का काल है। हर कोई काल सक्तमगकाल है। इसलिए में वर्तमान परिस्थिति, आवश्यकता के विपय में ही सोचता हूँ । भूदान यन किसी स्रत में ग्रुरू नहीं होता, अगर तेलगाना की वह घटना नहीं बनती और उस दिन जमीन की माँग न होती। कार्यकम परिस्थिति के अनुसार प्रकट होता है। उसे परिस्थिति के अनुसार पदल भी सकते हैं। आज हिंदुस्तान की परिस्थिति शाति सेना की माँग कर रही है। वह माँग अगर पूरी हो जाय, शांति स्थापित करने का प्रसग न आये, तो यह शांति सेना सेवा सेना पन जायगी। उसके बाद सेवा के भी प्रसग नहीं आयेंगे, सप लोग अपना अपना काम कर लेंगे. तो सेवा सेना की जरूरत भी नहीं रहेगी। एकरस समाज, सर्वोदय समाज बन जायगा। घीरे घीरे एकरसना, एकरूपता आती नायगी और विविध मेद लीन होते जायेंगे। उस अतिम अवस्या में तो जो निसान होगा, वहीं तत्त्वज्ञानी होगा, वहीं झाति सैनिक होगा, वहीं सत्याप्रही होगा। एक मे सारे समा जायेंगे। ऐसा वह परिपूर्ण होगा। परन्तु आज की अनुसा में यह नहीं है। इसी वजह से हमारा ब्रामदान, ब्रामराज्य कुल सा कुल पतरे में है।

आजक युक्त रोग अहिंग के क्षेत्र में माम कर रहे हैं। कुछ मापुर्य पैदा कर रहे हैं। आराम्बु में शहर के बिंदु डाल्कर मापुर्य राने भी कीविश्व पर रहे हैं। उनकी यह चेटा 'चेटा' ही होगी। इसिए अहिंग मा को दू निर्माण होना चाहिए। चर रोग अहिंग का माम कर रहे हैं। द्वाने से अत्र नहीं चेत्रमा। हरएक के मान में अहिंग मा मान आने में देर भी हो, पर्यु आज टेश पर अहिंग मा प्रमाव पहना चाहिए। दबिएए शांति-सेना का मार्यक्रम जुन दूर या पार्यंत्रम नहीं है, निक्त आज मा है।

# शान्ति-सैनिक की जिम्मेवारी

मरन : क्या इमर्बेंसी (सरट) में समय संयामही सेवकी पर 'बाति सैनिक'

बनने की पूरी जिम्मेवारी नहीं सांधी जा सकती ? यह हुम्भीनेशन ( दोहरा काम ) किस कारण किया जा रहा है ?

उत्तर: शांति की जिम्मेवारी किस पर कौन डालेगा! जो शांति स्थापना की जिम्मेवारी उठायेगा, उसी पर उसका जिम्मा डाला जायगा। ज़िम्मेगारी उटानेवाला शख्स पहले से ही शांति सेना का सैनिक हो और पंचविध निष्ठा माननेताला हो, यह जरूरी नहीं है। एक पापी, पतित, दुराचारी भी ईमानदार हो सकता है। वह ईमानदारी से अपने पाप में बस्तता है। कहीं वैमनस्य पैदा हुआ, तो उसकी भी अंतरात्मा में चिनगारी पैदा हो सकती है और वह शाति-स्थापना के लिए अपना बलिदान दे सकता है। उसकी बलिदान करने का अधिकार है। सभव है कि उस बल्दिान से उसी एक च्रण में यह समाज में शांति की स्थापना कर सके और अपने पूर्व पापों का दहन कर सके। यह सब हो सकता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि शांति की स्थापना शांति-सैनिकों के जरिये ही होगी। इसके साथ ही यह योजना भी नहीं हो सकती है कि शाति-सेना के लिए पापी पुरुष ही नाम दें, ताकि बनके पाप-दहन की योजना की जाय । ब्रातिम क्षण कुछ भी हो सकता है। योजना बनाते समय शास्त्रीय योजना ही बनानी पड़ती है। गीता में कहा है कि पुरुपवान पुरुप चार प्रकार की भक्ति करते हैं: 'चतुर्विधा भजनते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन।' भगवान् ने तो कहा है कि अत्यन्त दुराचारी भी मेरी अनन्य मक्ति करें, तो परमेश्वर काधिय हो सकता है और यह भी काम कर सकता है।

> 'श्रपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेत्र स मन्तन्यः सम्यान्यवसितो हि सः ॥'

भक्त सदाचारी होता है, परन्तु अक्रयन्त दुराचारी भी भक्त पन सकता है। जहां भक्ति है, यहाँ काम होगा। वह भक्ति किसीके भी दिख में क्लियी भी धाग पैदा हो सकती है। यह भी सभव है कि जितने अपने को शांति सेना के लिए तैयार किया, वह ऐन मौके पर सिशक महत्युस करे। गोली चलाने और पत्थर फेंकने का फर्क

मरन: सरकार गोलियाँ चलाती है और लोग पत्थर फेंकते है, इस सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

उत्तर: लोगों का पत्थर फैंकना और लोकतंत्रात्मक पद्धति से बनी हुई सरकार का गोली चलाना एक कोटि के नहीं है, वे दोनों भिन्न-भिन्न हैं। सरकार की ओर से जो गोलियाँ चलती हैं, उसके पीछे एक स्वीकृति है। उन्हें एक आजा हुई है। और जो पत्थर फेंके जाते हैं, उनके पीछे स्वीकृति नहीं है, आज्ञा नहीं है। दड का अधिकार हमने सरकार के हाथ में दिया है। उसमे इतनी ही चर्चा हो सकती है कि सरकार उसका उचित उपयोग कर रही है या अनुचित ! गोलियाँ जो चली, वे परिमाण में ज्यादी थीं या कम ! पत्थर फेंकनेवालों के बारे में यह चर्चा नहीं हो सकती कि पत्थर फेंकना उचित या या अनुचित ? इतनी मात्रा में फैंकना योग्य है या नहीं ? उस बारे में यही कहा जा सकता है कि पत्थर फेंकना गलत है। लोगों ने बाकायदा गोलियाँ चलाने की सत्ता सरकार के हाथ में दी है। उसके पीछे आपकी, इमारी और सबनी सम्मति है। गोली चलाना ही गलत है, यह तब तक नहीं हो सकता, बब तक जनता सरकार को फीज खत्म करने की आज्ञा न दे। आज पार्लियामैट में सरकार की तरफ से बिल आते हैं। उसमें मुझाय पेश किये जाते हैं कि फलाना खर्च कम कर दिया जाय। परंतु कौज के लिए सरकार की तरफ से जो स्कम माँगी जाती है, उसके बारे में कोई मुझाव पेरा नहीं किये जाते ! वे माँगें एक क्षण में मंजूर होती हैं। सरकार से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि वह सेना पर काफी रार्च कर रही है या कम कर रही है ! हमारे बचाव की ठीक व्यवस्था है न ! आधुनिकतम शस्त्रास्त्र उसने सरीदे हैं या पुराने गये-बीते शस्त्रों से ही काम चला रही है ? सरकार सेना पर जो खर्च करती है, उसके खिलाफ निसीयी कोई शिवायत नहीं होती । आप किस आधार से बहते हैं कि मोली चलाना गरत है ! गोनी चलाना आज को हिंदुस्तान की समाज रचना में मान्य यो हुई बात है, परंतु पत्थर पेंकना मान्य नहीं है। ये दोनों बाने ध्यान में रखनी चाहिए। यह टीक है कि पथर फ़ैंकने से सिर्फ सिर पूरते है, प्राय नहीं जाते

और गोळी से प्राण जाते हैं। लेक्नि यह सन्दूक अहिंसा के नजदीक है और यह परधर अहिंसा के नजदीक नहीं है। सरकार औरत सरकार होती है। यह अशाति के तहने के निरसन के लायक नहीं होती। उससे यह बाम पनेगा भी नहीं। तब बाम किससे बनेगा ? उससे जिम्मेगरी आप पर और हम पर आती है, जो अहिंसा और सम्म किससे गोगने वा दावा करते हैं। जन शक्ति का, शायन प्रित का हमान के लाह का हमान के साम होने के लाह के हमान के साम होने के स्वालय यह हमार विलक्ष्य एक स्वालय पर के स्वालय पर कार साम होने के स्वालय पर कार साम होने के सिलक सीनक होंगे। अल्वित्तविनों के तीर पर लाखों बरोहों लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए।

### कर्तव्याचरण का आन्द्रोलन

मरन : सर्वीद्व-धिचार से लोग प्रमावित अवस्य हो रहे हैं। परन्तु हस विचार को जीवन में उतारने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार 'स्वराज्य हमारा जम्मसिद्ध अधिकार है' मन की सिद्धि के लिए अखस्य भारतीय लोग आ खड़े हुए, उसी प्रकार मामदान और प्राम स्वराज्य के मन की सिद्धि के लिए क्या व्यावहारिक कदम हो, जिससे अनता हुने उठा ले हैं

उत्तर: इम नो काम कर रहे हैं, वह जन्मसिद्ध अधिकार के लिए नहीं, बिस्क जन्मसिद्ध मतेल्य के लिए कर रहे हैं। जहाँ जन्मसिद्ध अधिकार की माप्ति का प्रत्न है, वहाँ मामन्य विश्वष्टल आसान हो जाता है। उसमें कोई विशेष किनाई नहीं रहती, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा त्याग करना पहता है। उसके लिए जो आरोलन करना पहता है, वह मी हर व्यक्ति को छुए, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं होती। इस मकार पुराना आंदोलन अधिकार-प्राप्ति का आन्दोलन या, यह कर्तव्याचरण का आन्दोलन है।

पुराना आंदोलन चलानेवाले अधिकार हाथ आने पर वे कहाँ गये हैं। उनकी आज क्या गति है। उस गति पर से उनकी पुरानी खिति का पता चल सकता है। अधिकार प्रांति के लिए कुछ त्याग तो करना ही पहता है। इद्वापे में आराम मिले, इवलिए कोई जवानों में मेहनत करें, तो उसे मेहनत प्रिय नहीं कहा जा सकता। आगे आराम चाहिए, इसलिए आज त्याग किया। वह आंदोलन भी पवित्र था, उसमें पवित्र लोग थे। परन्तु स्वयमेव स्वराज्य-माति पवित्र नहीं है। गांधीजी ने उसे धर्मरूप बनाया था, इसलिए उसमे बहुतों के जीवन-परिवर्तन हुए। अन्यया वे न होते। अपना यह कार्य बहुत कठिन भी है और आसान भी। कठिन इसलिए है कि आज मनुष्य बाह्य वासनाओं में पड़ा है। उन सबका त्याग करना पड़ता है, तो कठिन मालूम होता है। परन्तु यह आसान इसलिए है कि इसमे करना क्या है ! सिर्फ छोड़ना है। छोड़ने का काम हमेशा आसान होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि गुस्सा नहीं करना है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फ्रोध न करना कोई तकलीफ देनेवाची बात नहीं है। क्रोध करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऑलों का विस्तार फरना होगा, आँखें लाल करनी होंगी। इसी तरह हिंसा न करो कहा, तो उसके लिए परिश्रम करने का कोई सवाल नहीं है। जो वार्यक्रम हम रख रहे हैं, वह आत्मा के आधार पर खड़ा है। 'ग्राम-परिवार के अंग बनो' यही हम कहते हैं, तो उसनें कौन तकलीफ होनेवाली है ? यह बहुत ही आसान आदोलन है। आज वासना के कारण लोगों की जो प्रश्चित बनी है, इसके लिए यह कठिन माछम होता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप कठिन साघना वंगीकार करने के लिए कह रहे हैं। मुझे जो आसान साधना माद्रम होती है, टरीका अंगीकार करने के लिए वहता हूँ। यह भी वार्यकर्ताओं को कठिन माहम होता है। परंतु जिस साधनाकम से में जारहा हूँ, मुझे श्रद्धा है कि वह बहुत ही आसान है। उसमें बहुत ही आराम है। असंख्य लोग जिस क्रम से जा रहे हैं, संसार-चक्र में ग्रस्त हैं, वैसा काम मुहासे कैसे बनेगा १ -वह तो मुझे बहत षठिन कार्य मादम होता है।

एक भाई ने कहा कि हिंदुस्तान के त्रख्यान में पश्यनवाद है। मैं नहीं बानना कि हिंदुस्तान के त्रस्थान में क्या है और क्या नहीं है। परन्तु दुनिया में की वसके क्षेत्र पश्यमनतादी हैं, उनमें मैं एक हूँ। घर की आग क्या हो, तो मैं वहाँ में मानना चाहता हूँ। पममपद में लिया है कि की दूहामी किमानव्ही पिंच पत्रक्षित साति ?' (बारावगों) चारों और आग लगो है, तो काई की हसी

और काहे का आनन्दे ? इसीलिए में घनदाया हूँ । में कहना चाहता हूँ कि मेरा साधनामाम निट्कुल आगान है। इस कार्यतम को आप आसान दंग से और आसान समझक्र छोगों के सामने रहीं, तो छोग कीरन करूल करेंगे। यह कार्यक्रम सारी जनता धैने कयूल करेगी र ग्रामदान के अभाव से ग्रामदान सुरवित है। दान के अभाव से दान अधिक सुरक्षित है और सुराद है। यही समझो और लोगों को समझाओ । आज दुःत से दुनिया जर्जर है और यह दुःप मुक्ति का कार्यक्रम है, इसलिए सुनद है, आसान है। गाँव से हर कोई तरकारी धरीदने के लिए बाबार में जाता है। पचास होग तरकारी धरीदने के लिए ६ मील चलते हैं, तो २०० मील की यात्रा हुई। अगर गाँव में सामूहिक दूकान हो, तो यह ३०० मील का दीरा बच जाय । आज तमाम किमान रात को जागते हैं, ताकि पड़ोसी के बैठों से अपने रोत की रज्ञा हो। सब किसान एक हो जायँ, तो क्या बैठों का इंतजाम नहीं कर सकते ? बैटों का इंतजाम अवस्य कर सकते हैं, परन्तु मानव प्रेरित बैठों का इन्तजाम करना कठिन है। आज हर कोई अलग-अलग कर्ज हेता है, साहकार के पजे में आता है और दुःखी होता है। इरएक को शादों के लिए कर्ज लेना पहला है। इसलिए एक शादी याने जिंदगी की वर्षादी ! परन्तु गाँव एक हो जाय, सत्र झादियाँ गाँव की तरफ से हों, सो शादी याने सचमुच कल्याणम् (तिमल मे शादी को कल्याणम् फहते हैं ) हो जायगा, आनन्द का उत्सन हो जायगा। उस निमित्त गाँव में प्रेम प्रकट होगा ।

गरिए र हैं। जायगा, आंतर्द का उत्सन हैं। जायगा। उस निमित्त गांच न रूप मुंकर होगा।

अभी नेताओं के सम्मेलन में चर्चां चर्ग थी। एक भाई ने कहा कि गाँव के लोगों में सहयोग होना चाहिए। दूसरे ने कहा कि उससे समाधान नहीं होगा, माम परिवार होना चाहिए। किसीने उत्तर दिया कि माम परिवार तो आगे की बात है, सहयोग आसान है। किसीने कहा कि यह आसान है। सहयोग हो सामने रिलये, क्योंकि हमारी मामोण जनता के लिए वह आसान है। सहयोग करने से वहा समेख पैदा होता है। उसके लिए अपनी भागा में साम नहीं है। सरहत से सब्द बना सकते हैं, परत अपनी भागा में निसके लिए साद नहीं है, यह कैने महण होगा ! माम परिवार करने से जनता आसानी से महण करेगी। यह आदोलन कर्ते व्यपरायण है, इसिल्प अमी तक के आदोलनों से उत्तक्षा.
तरीक्षा भिन्न है। दूसरी बात यह है कि इसे आसान समझकर और आसान
समझकर जनता के सामने रखोगे, तो काम हागा। खुद अपने जीवन में भी
इसे आसान समझना होगा। अगर मन में यह हो कि यह कठिन क्षम है,
इसके लिए अपना बझ बँगला आदि छोड़ना पड़ेगा और फिर जनता में जाकर
क्हों कि यह आसान काम है, तो काम नहीं बनेगा। हमारा किसान अब
इतना चतुर वन गया है कि वह आपको इतना पूछ ही लेगा कि "भाई, यह
वार्यक्रम आसान है, तो आपके जीवन में क्षितना आया है ?"

आजकल सत्याग्रह का जो व्यायाम चल रहा है, उससे सत्याग्रह करने-वार्टों को व्यायाम की आदत पड़ जाती है और जनता की यह सुनने की आदत हो जाती है कि पचास व्यक्ति जेल गये या सौ व्यक्ति गये । इस तरह यह कार्यक्रम सत्याग्रह शक्ति को कुठित करने का कार्यक्रम है। जो मनुष्य हर मामूली बात में गुरुसा ही करेगा, उसके क्रोध का प्रसग विशेष में कोई असर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रोध का असर हो, तो आपको कमी क्रोध नहीं परना चाहिए।हर बात मे क्रोध करने से सामनेवाले को आपका क्रोध पचाने भी आदत हो जायगी। सत्यामह शक्ति व्यायाम से नहीं बढ़ती। उसके िए सेना, बारएय, आत्मशुद्धि, तपस्या आदि की जरूरत है। इम अपने जीनन से होगों के सामने एक चीज रखें, तो लोग समझ जायेंगे कि सत्यामही कीन है। 'सत्याप्रह' में सत्य ही महत्त्व का है, 'आप्रह' नहीं है। उसमें चे दो शब्द खुड़े हुए हैं. इसलिए तकलीफ होती है। पिर भी वे खुड़े रहें। उसमें से हम अच्छा अर्थ निकालते चले बायें । स याग्रह का अर्थ है, हमारा निज का अनामद । सत्य को ही हम आमह करने दें, हम बीच में न आयें । होता यह है कि सत्य के नाम से हमारा ही आग्रह सामने आता है। इसलिए सत्य को ही अपना आग्रह करने छोड़ दिया जाय, तो उसके सामने असत्य टिक नहीं सकता। बीच में हमारा आग्रह आना है, तो सत्य हिए जाता है। इससे स यामह शक्ति क्रिटत होती है।

सबसे क्षेत्र सत्यामह जो हम कर सकते हैं, कर रहे हैं। मामदान धादि कार्य

के लिए श्रपना जीवन श्रपंता करना, व्यक्तिगत मालकियत का विसर्वन करना, भाइयों के साथ एकत्र होकर श्रपने परिवार की न्यापक धनाना, प्राम-परिवार में श्रपने को लीन करने के उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना सबसे श्रेष्ट सरयाप्रह है। कितने ही टोग हमसे कहते हैं कि सन ' ५७ के बाद को सरयाप्रह होगा, उसके लिए हमारा नाम लिख लीजिये। अगर उनसे पूछते हैं कि आज आपका नाम कहाँ है, तो कहते हैं कि घर में, एंसार में, राजनीति में । एक माई ने कहा कि उपवास का मौका आयेगा, तब मेरा नाम लिख शीबिये। याने यह अपने को उपवास का विदोपश मानता है। अगर २०-३० दिन का उपवास चलेगा, तो हमारे जैसे कमजोर का क्या चलेगा ! फिर तो जो मजबूत है, यही 'उपनास बहादुर' बनेगा। जैसे आज जो तलवार चलाता है, <sup>बह</sup> भलयान् माना जाता है, वैसे ही उपवास का चला, तो शायद जैन उसमें प्रवीण सामित होंगे। जैनों के उपवास से केवल लोगों के मन में आदर पैदा होता है। उसमें दृद्य परिवर्तन का मादा नहीं है। कोई आमरण उपवास करता है, तो लोग देखते हैं कि यह का मरेगा। मरने पर वे जुलूस निकालेंगे, उसका आदर करेंगे। इस तरह उपवास को एक बाह्य टेकनीक (कला) के तौर पर मानेंगे, तो यह सत्याग्रह नहीं होगा । सत्याग्रह सत्य ही है । हमारा आग्रह हट जाय और इस अपने जीवन से, वाणी से शौर कृति से सत्य को मौका दें, तभी वह सत्याग्रह होगा ।

मेस्र ₹७-8-746

---निवेदक शिविर का प्रयचन

#### ग्राम सभी चेत्रों में स्वावलंबी बर्ने : 88 :

पहले हम ग्राम-राज्य कहते थे, अब ग्राम स्वराज्य कहते हैं। इसका अर्थ है, गाँव में बुद्धि, शक्ति, तालीम आदि जो कुछ भी साधन है, उन्हींको मुख्य पूँजी समझकर उनके आधार पर गाँव का निर्माण करना । बाहर से मदद मिलती हो तो अच्छा है, उसे अस्वीकार नहीं करना है। यह सी जा सकती है। किन्तु

उषीकी आशा रतकर काम करने से गाँव की ताकत कभी विकित नहीं होगी। अगर हमारे गाँव में साधन कम हों, हमारे नित्तीव में गरीनी हो, तो उसे भी हम गरेंट हों। ह तो होंगे, तो सब साथ में हु ती होंगे और मुत्ती होंगे, तो सभी खती होंगे। प्रामदान के गाँव में समझाते हुए हमने यहाँ तक वहा था कि आमदान के गाँव में अगर चोरी करने की नीवत आयेगी, तो सभी छोग चोरी करेंगे। वह समृहिक चोरी होगी। आज के गाँव म किसी किसी को को लेना पड़ता है। पर प्रामदान के गाँव में कई लेने की नीवत आयोग सारा गाँव कि लेगा। आज गाँव में पतल वहती है, तो हुछ छोगों की बदती है। पर प्रामदान के गाँव में पतल वहती है, तो हुछ छोगों की बदती है। पर प्रामदान के गाँव में पतल वहती है, तो हुछ छोगों की बदती है। पर प्रामदान के गाँव में पतल वहती है, तो हुछ छोगों की बदती है। पर प्रामदान के गाँव में पतल वहती है, तो हुछ छोगों की बदती है। पर प्रामदान के गाँव में पतल वहती है, तो हुछ छोगों की बदती है। पर प्रामदान के गाँव में कोई व्यक्तिगत तौर पर हाती हु ली ही होंग। समृहिक टम से ही मुखी और दु-दी रहेंगे। जब हम अपनी सरी खुदिब का उपयोग करते हैं, तो हुदय म सतोप होता है। नहीं तो नहीं होता। इसी तरह अगर अपनी सारी शति पत्कत करवारों, तो हम सुव्य गांति मिलेगी।

## पावित्र्य और सौभाग्य सदा स्वावलवी रहे

महाराष्ट्र में रियाज है कि जब कीतैन होता है, तो काले शुक्के का टीका लगाते हैं। मैंने एक इक्त समझाया था कि यह टीका लगाने की चीज अगर गाँव में नहीं बनती, तो गाँव की गुद्ध मिट्टी में स्वच्छ निर्मृत्व पानी होने से वह एक पीवज करा जाया। गाँव की गुद्ध मिट्टी और गाँव का ही पानी होने से वह एक पीवज वस्तु वन जायगी। गाँव की छोटी सी चीज भी बनती है, तो वह पृथिज है, हशिए पाविज्य और सीमान्य की लोविनी भी चीज है, उनमें गाँव को प्रथम स्वायलबी होना चाहिए। सीमान्य और पाविज्य किन चीजें का आधार होना चाहिए। सीमान्य और पाविज्य किन चीजें का आधार होना चाहिए। स्वायलबी होना चाहिए। स्वर्म आज चृहियाँ पहनती हैं, जो शहर से पेक्टरियों म बनती हैं। अगर सब वे पेक्टरियों बद हो जायें, तो क्या वहनें पिना चूड़ी सी रहेगी हैं बहनें उन्हें स्थाप सा सापन नहीं मानती, वह तो उनसा सीमान्यविद्ध है। क्या अपना सीमान्य और पाविज्य पेक्टरी के हास में

रांप देना उचित है ? इसके लिए जैसे युत क्यांकर जनेक पहना जाता है, वैसे ही रोज-रोज नया युत क्यांतकर, रॅंगकर हाथ में पहन लिया जाय । केशर न हो, तो हल्दी से ही उने रॅंग लें। गाँव के पानी और गाँव की मिट्टी से बना हुआ धामा मर दिया, तो यह मंगज होगा । पाविज्य का विचार गाँव की शिक और गाँव की परता हो हो । बाज गाँवों में शादी के लिए चाहर से कितनो चींजें रारीदी जाती हैं। मुज्य मर जाय, तो उसकी हज्डी भी उठाकर काशी में गांग के लायी जाती है। क्या अपने गाँव से काशी तक कोई पवित्र मुलक हो नहीं है। अजीव सी बात है। जहाँ जन्म पाया, जहाँ लाया पीया, क्या यह खान पवित्र नहीं है ? गाँव की बीच जाती की की ही मिलनी चाहिए।

#### पिताजी की बहन की कहानी

धुलिया में मेरे पिताजी मर गये। विचार हुआ कि उनकी हुड्डी वहाँ डारी जाय ? गंगा दूर थो । गोदावरी नजदीक थी । इसरिए वहीं डालने की बात चली । मैंने तुरन्त यहा : पिताजी की हड़ी पर गोदावरी का क्या हक है ? गोदायरी पानी है और हड़ी है मिटी। पानी का मिटी पर क्या अधिकार ! मिटी पर तो मिट्टी वा ही अधिकार हो सकता है। तेज तेज में, बासु बासु में, पानी पानी में और मिटी भी मिटी में ही मिल जानी चाहिए। जब पिताबी या दारीर जला श्रीर उसकी साक हो गयी, तो उसे इमने गट्टा खोदकर भर दिया और उस पर तुलसी ना पेड़ लगा दिया। लोगों को लगा कि यह इमने बड़ा विचित काम किया। अखियाँ किसी गंगा में प्रवाहित करनी चाहिए, कम से-कम गोदावरी में तो करनी ही चाहिए। परन्तु हमने तो वेद में से यह अर्थ निकाला । वेद में प्रार्थना है कि 'हे माता, मेरी लाश के लिए तू मुझे जगह दे।' पाधात्य टीवाकारों ने सवाल निकाला कि पहले दक्तन किया होती थी या दहन ? वे केवल ऐतिहासिक निष्मर्प निकालते हैं कि पहले दफन किया होती थी। सिर्फ अन्दाज की बात है। इसने एक ही सूत्र में से दो अर्थ निकाले। पहले लाश वा दहन किया जाय और पिर जो राख बने, उसकी दफन किया की जाय। यी कड़कर येद का आधार दिया।

## पावित्रय के बाद तालीम आदि में भी स्वावलंबन

शुद्धि, पावित्र्य और सीमाग्य की चीजें गाँव में ही बनें। पहले गाँव मे पावित्र्य स्वावलंबी हो, उससे जीवन सुधार का आरम होगा। पत्रनार में हम भजन करते थे। बहुत दमा बात उठी कि भजन के लिए बाध-बीणा हो। मैंने पूछा : "बीणा कहाँ से आयेगी ? वह गाँउ में तो नहीं बनती ।" अगर वीणा के अमाय में हमारा भजन बद हो जाय, तब तो हम भक्ति में भी परावलंत्री हो जार्येंगे। और चीजों मे तो ठीक, परन्तु मक्ति में परावल्ली बनने से इमारा कैसे चलेगा ? भजन मे ताली बजायी कि हो गया स्वावलंबन । बाहर बैठने के लिए जाजिम चाहिए । जाजिम गाँव में नहीं बनती । तब क्या बिना जाजिम के भक्ति नहीं हो सकती ? इसीलिए हमने बाहर मिट्टी में बैठना ग्रुरू किया। बारिश के दिन आये । फिर भी घर मे प्रार्थना नहीं चलायी । पानी से स्नान करते ही हैं। फिर ऊपर से पानी मिल जाय, नैसर्गिक स्तान हो जाय, तो क्या उसे सहन न करेंगे हमने नारिश में खड़े-खड़े पार्यना शुरू की, तो हमें बड़ा ही आनद आया। विच्कुल अपरिग्रह के साथ प्रार्थना की। गरीव मनुष्य आसन कहाँ से लाये ? मिट्टी में बैठेगा, तो यस्त्र मलीन होंगे। अपने आँगन में खड़े हो जायें. तो प्रार्थना के विषय में पूर्णतः स्वावलबी हो गये। तास्पर्य यह कि जीवन का प्रथम अंदा पावित्य है, उसमें स्वावलंबन हो । पिर तालीम में भी स्वावलंबन हो । आज तो बच्चों की तालीम शुरू होती है और बाहर से मरीदमा शुरू होता है। िराने के लिए पेन चाहिए तो बाहर से, चित्रकारी के लिए रंग ब्रदा चाहिए तो भाइर से। वास्तर में पुरनकों के अलावा कोई चीज बाहर से लानी न पड़े, ऐसा होना चाहिए। पुस्तकों में भी अपने हाथ से लिखी हुई स्वतंत्र पुस्तक भी सन सकती है। इस प्रकार शान में भी स्वावलंबन होना चाहिए। अन्त में तो स्वायलयन होना ही चाहिए।

#### सांस्कृतिक स्वावसंविता

जरूरत की बड़ी बड़ी चीजें बाहर से लानी पहें, तो ला सकते हैं। परन्त सिल्सिला स्त्राप्लंबन की ओर होना चाहिए। उसका सम सांस्कृतिक स्याल से **१**२

होना चाहिए। घड़ी ही ले लीजिये। इन दिनों इरएक के हाथ में घड़ी होती है। परनु उछछे इर मनुष्य की नियमितता बड़ी नहीं। पहियाँ खुर आनियमित सनती हैं। चाभी नहीं दी, तो हो गयी वन्द । चलाने नाल अनियमित, तो घड़ी भी अनियमित । इसके बजाय गाँव में बाद भी घड़ी या कोई एक यही घड़ी रानी जाय और एक घंटा राजा जाय। घटे घंटे पर घंटा दिया जाय और सार गाँव नियमित रहे। हमने एक दश छित छिता था कि दियाली कैनी सजायी जाय शि आसमान में नक्षन, तारे उगते हैं। दिवाली है, तो वे सारे नक्षन नीचे लाये जायें। गाँव की मिट्टी से बने दीय से दिवाली मनायो जाय, तो साहतिक शोभा होती है। इस तरह पीरे-पीरे साहतिकता के क्षम में स्वावलम्बन की ओर जाना चाहिए।

मेस्र

२⊏-१-'4७

# कार्यकर्ता आध्यात्मिक चिन्तन करें

: ४२:

यह आन्दोलन जितना गहरा जा रहा है, उतना ही कार्यकर्ताओं का स्वर ऊपर उठना चाहिए। इसके लिए आध्यारिमक चिंतन की आवश्यकता है।

किन्दें दो मनुष्यों में हराबा होता, तो बापू की आदत थी कि वे उन दोनों को बुलाते, घटों उनके स्तर में लाकर बातचीत करते और उनका झगड़ी मिटाने का मयलन करते थे। वे अपने प्रयत्न में कहीं सकल हुए, कहीं नहीं मी हुए। उनका वह तरीका व्यक्तिगत तरीका, मानिक खुग का तरीका है। विकान के युग के लिए अब वह तरीका समर्थ नहीं हो सकता। विजान के युग में 'ऑक्बेक्टिय' पदार्थनित सस्य प्रथान होता है, मन गीण होता है। आस्पे-शान भी मन को गीण समझता है। दोनों मन की गीणता में मानते हैं। आव्यार्थनिकता कहती है कि मन का उनमन बनान चाहिए। विश्वान भी वहीं कहता है। उस हाल्य में मन से जयर उठकर बात करने की योग्यता आनी वहां है। उस हाल्य में मन से उत्पर उठकर बात करने की योग्यता आनी वाहिए। किसीमें मनोमास्टिय हो गया, तो क्या करना होगा? उपेक्षा।

उपेक्षा को हम पहचानते नहीं हैं। मन की भूमिका से ऊपर उटेंगे, तमी यह काम होगा।

## श्ररविन्द की अतिमानस भूमिका

श्री अरियन्द 'सुमामेंटल' की बात करते थे। उनके मत से ऊपर जाकर परमेरवर-दर्शन और परमेरवर स्पर्ध के अमृतपान से परितृप्त होकर मन उनका होता है और उसके बाद नीचे जाता है, इसीको वे अवतरण कहते हैं। मुक्ति हो गयी तो समाप्ति हो गयी, ऐसा वे नहीं मानते। वे तो कहते हैं कि मुक्ति के बाद, मन उनमन होने के बाद फिर कार्यक्रम छुक्त होता है। यह भूमिका अदिमानस की भूमिका है। उसीको वे 'अयतार' कहते हैं।

अभी तक ऐसी बात होती थी कि मुक्त होने के बाद कोई शख्य नीचे उतरना चाहे, तो उतर सकता है और अगर न उतरना चाहे, तो मुक्ति में शीन रहे। परन्त थी अरिवन्द का रायाल है कि यह गीग चीज है। शंकरादि कहते हैं कि मुक्ति दें कर होटाओ मता ऐसे बहुतन्ते तो बाग्य लौटते ही हैं। कोई बेहुंट में बाकर तो कोई इन्द्रलोक में बाकर, तो कोई स्वयुण ईरनर के पाय बाकर पूर्णतमा, ज्यापक हो गये, ऐसा नहीं होता। एकदम कोई निर्मुण के पाय बाकर पूर्णतमा, ज्यापक हो गये, ऐसा नहीं होता। एकदम कोई निर्मुण के पाय पुँचता नहीं है। इद, एस, चद आदि भिन्न-भिन्न भूमिका में पहुँचते हैं। विर उन उन भूमिकाओं से धायण छोटते हैं। दीने बीच एक हो गये, तो अभ्ययन समात नहीं हुआ। अभ्ययन में स्तायन्त्रकन हो गया, अभ्यात पिएएं नहीं हुआ। अभ्यात में स्वायन्त्रकन साने अनिवर्षित्र, क्रिंस, स्पूर्ण पामोनेसर की अब बन्दरत नहीं रही। येने ही अरिवन्द की हिट से मुक्ति को दिस्लोमा भित्र गया कि अब विषय की सेवा पर सकते हैं। बच तक इति नहीं मिनी, तम तक विरय की सेवा नहीं कर सने।

सारे विद्य में अपनी इंस्टित द्यक्तियों से विचार फेटावेगा और सबते बीवन में परिवर्तन लावेगा। कुल गमाज को दिल्य रूप देना है, यह एक विद्याल दर्बन है। परला इस जमर जाकर किर अरतार लें, ऐसी आक्रांश न रनें। इत्ता व्हा काम न कर सकें, तो भी हमें मानिएक भूमिका पर से तो जपर उठना है। चाहिए। नहीं तो समाज में से इमाई नहीं मिटेंगे और हर समय होनेगलें चर्षण को कम करने के लिए तेल डालते रहना पड़ेगा। यह यंत्र हो ऐसा हो जाना चाहिए कि उठमें पर्यण न हो, तेल की जरूरत न हो। इस दारि में टील नहीं है, तो भी हड़ही एक नुसरे से नहीं नकरता न हो। हम दारि में टील नहीं है, तो भी हड़ही एक नुसरे से नहीं नकरता न हो। हम दारि में है कि चर्पण न हो। हारीर में प्रम-शक्ति काम करती है। पर में तकरीन होती है, तो हाथ गुरूत ही सेवा करने काता है। यह जो बारे दारीर के अत्वर्गत है। से से हम कारण दारि में चर्पण नहीं होता, उससे काम लिया जा सकता है। वैसी ही समाज की भी यंत्र-स्वा हो जाय, तो किर तेल की डिल्यो की जरूरत ही सेवी ही समाज की भी यंत्र-स्वा हो जाय, तो किर तेल की डिल्यो की जरूरत नहीं रहेगी। यह मन से अपर उठेंगे, तभी होगा और इनके लिए आप्यासिक गहराई में जाने की जरूरत है।

#### महाकाव्य का युग 🥤

दमने मेसूर के महाकिष श्री पुरप्पा से कहा : "आपने तो बहुत बड़ी किताव लिखी है। "पैराडाइक लाल्य से अंत हुगुनी है। बहुत बड़ा काव्य है। उसमें मामूली रावण नहीं है, सारे-के-सारे पात्र प्रतीकात्मक हैं। रावण का तेत समझ के तेज में समाधिष्ट हुआ, इतना पर्यात नहीं है। उन्होंने उसमें पद्धित का वर्षोन किया है। मैंने उनसे विनोद में पूछा कि यह जमाना तो छिट- पुर काव्य का बमाना है, इस जमाने में आपने महाकाव्य की लिखा र उन्होंने लावा दिया कि हिन्दुसान में आज महाकाव्य का जमाना है। इन ७०-८० सालों में हिंदुसान में इतने महाकुक्य हो गये, जितने हुनिया में और कहीं नहीं हुए। यही महाकाव्य का जमाना है।" पिशान के सुन में काव्य नहीं लिखा लावा, ऐसा खबाल गलत है। विशान के सुन में सुष्टि का गृह अर्थ प्रकट होगा। पुराने लोगों के सामने सुष्टि का गृह कम प्रकट था। इस सुष्टि वा सान

जितना प्रकट हुआ, वह विज्ञान है और जितना गृह रहा, वह काव्य ! पुराने जमाने में सृष्टि में कितनी गृहता है, यह जानते ही नहीं थे, इसलिए काव्य के लिए गुंजाइस कम थी। जितनी गृहता प्यादा प्रकट होगी, उतनी ही काव्य के लिए गुंजाइस ज्यादा होगी। विज्ञान के जमाने में सृष्टि की गृहता आधिक प्रकट होती है, हसलिए काव्य के लिए अधिक गुजाइस है।

#### कृत्रिम चावल के विज्ञान में काव्य

हम साच द्योध-संख्यान में गये। सुना तो था कि मूँगफली और देपिओका से चावल बनाते हैं, परन्तु जन वह देखा, तो मन पर कुछ विलक्षण असर हुआ। रात को सोकर सुबह जागे, तो सारा कारखाना हमारे सामने आकर राड़ा हो गया। कहते है कि उस चावल में पोपक तत्त्व प्यादा है। उसमें सूची यह है कि मूँगफ़री और टेपिओका दोनों जन अलग-अलग होते हैं,- तो दोनों में कुछ कमी होती है, परतु जब इकट्ठे किये जाते हैं, तो वह कमी हट जाती है और वह पोपक हो जाता है। कहीं अकाल पड़ा, तो तुरन्त वह चीज नाम में आ सकती है। मुझे तो वह सब देखकर विशान होने पर भी उसमें काव्य ही माछ्यम हुआ । सृष्टि की वह सारी गृहता देखकर मेरी कल्पना पर असर हुआ । अगर मेरी बुद्धि पर प्रभाव पहता, तत्र तो वह विज्ञान हो जाता, परन्तु मेरी करपना पर प्रभाव पड़ा, इसलिए वह काव्य हो गया । पुराने जमाने में सृष्टि कम पकट थी और सृष्टि का गढ़ भी कम प्रकट था। इसलिए विशान भी कम था और वाब्य भी कम था। इस जमाने में सृष्टि का प्रकाशन भी ज्यादा है और गृहता का प्रकाशन भी ज्यादा है। सृष्टि और उसकी गृहता दोनों अधिक प्रकट हुए हैं। इसलिए जैसे विज्ञान की सभायना अधिक है, वैसे काव्य की भी समावना अधिक है। पुरुपाजी ने इमसे यही कहा कि इस महाकाव्य के युग मैं अनेक महापुरुषों ने अनेक आदोलन, अनेक प्रक्रियाएँ चलायी हैं, उनकी प्रेरणा सपको मिल रही है।

कार्यकर्ता अध्ययन करें

कार्यकर्ता करते है कि हमें अध्ययन के लिए कम समय मिलता है, इसलिए

भूदान-गंगा

भैंने आज का प्रयोग करफ़े दिराया। तीन घंटों की याता हो, तो चार घंटों की याता हो, तो चार घंटों की याता समार होनी चाहिए और एक घंटा बीच में ही अध्ययन होना चाहिए। उहीं ता में हमने हाई महीने में जगलायदाएजी की भागनत पूरी की। सब होनों के साथ रास्ते में कहीं एकात जगह देखकर बैठ गये। जग प्यान कर लिया और किर अध्ययन हात । इस तरह किया करोगे, तो जो जरूरी चेतना चाहिए, यह बनी रहेगी। नहीं तो किर आरोहण के बनाय अरोहण हो जाया।

पांडवपुरम् ( कर्नाटक )

30-2-20

--- पद-यात्रा के बीच कार्यकर्ताओं में

## सद्धर्म का प्रचार करने निकलिये

:83:

आज का दिन पियन है और खान मी पियन है। आज गापीजी का जम्म दिन है और यह रामानुज का खान है। दिन और खान दोनों पियन हैं। रामानुज कर धेवक थे। वपों तक वे बारे हिन्दुस्तान में पूमे। उन्होंने होगों में यह शान पैलाया कि मिस्त की महिमा जाित से बद्धकर है। उन दिनों जातिय सकुचितता और सकीर्याता बहुत ज्यादा थी। इसिल्प रामानुज समाज के सामने भिक्त थी बसु राम के सामने भिक्त थी बसु राम की साम परा चाहते थे। इसिल्प से मित्र गये और सुद की आशा मा कर भी उन्होंने एक सुद मन वक्क सामने प्रकट कर दिया। इस प्रकार की समाज परा चाजा थी उरीक्षा कर, उनने लिए आदर रखते हुए भी बन समाज में शान पैलानेवाली दो चार मिसालें भी हिनिया में नहीं मिल्ती। रामानुज को ऐसा करने के कारण समाज की तरस से काफी कुछ सहन करना पड़ा और सिस्ताङ छोड़कर यहाँ आता पड़ा वे यहाँ १५ साल तक रहे। बाद में जब तिमल्लाङ छोड़कर यहाँ आता पड़ा वे यहाँ है। साल तक रहे। बाद में जब तिमल्लाङ अनुक् हुआ, तो वे वापस यहाँ लेहे।

मुहम्मद पैगम्बर के जीवन में इसी प्रकार की बात हुई थी। उर्ड मक्का

छोइना पड़ा और अपने लोगों को लेकर मदीना जाना पड़ा। अरबी में उसे हिंबरत बहते हैं। मेरा खयाल है कि रामानुज भी यहाँ अफ़ेले नहीं आये होंगे, पाँच पचीछ शिष्पों को लेकर ही आये होंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि मदाप यह कन्नड मापाबाला मान्त है, तथापि इस खान पर आज भी कुछ लिंकि भाग चलती है। रामानुज के मन में तिमल और कन्नड ऐसा भेद नहीं या।

उन्होंने को लिखा, वह अधिकांद्रा संस्कृत में लिखा। रामानुक को लोक-कर्याण की तीन वासना थी। नहीं तो उनके परम गुढ और गुढ के गुढ सव तिमिल में लिखते थे। तिमिलनाड में भक्ति का जो खोत जोरों से पहा, उत्तका आरम्भ रामानुक से नहीं, बल्कि नम्मल्लार के हुआ। नम्मल्लार का जो असर तिम्लाह पर है, बह अद्भुत ही है। नम्मल्लार को हिन्दुत्तान नहीं जानता, परन्तु रामानुक को सारा भारत जानता है। रामानुक अपने को नम्मल्लार की छल्ना में बहुत ही छोटा सममते थे। यह जो नम्नता है, वह नम्मल्लार में भी थी। उन्होंने लिख रखा है कि में दात का दात हूँ, नैसे नम्नता तो हर सब पुष्प में होती ही है। फिर भी रामानुज का सारा कामार नम्मल्लार थे। रामानुज की विदोगता यह थी कि उन्होंने दूर-दूर जाकर साधारण जनता में शान का प्रसार किया।

#### रामानुज-सम्प्रदाय की वर्तमान परम्परा

रामानुत भी परंपरा में जो भनताण हैं, उनको क्या भोई तक्कीन उठानी पहती है! यहाँ देवस्वान बना है, आमदनी का चरिया है, योगकोम चल रहा है, मिल्य पाठ चल रहा है। रामानुत को जो तक्कीन भी, क्या उठाना एक अंदा भी इसतो हैं। यह ब्यक्ति देदामर प्रसत्ता था, भिश्वा मॉगकर बाता था। उदाने अन्दर मिल, ज्ञान और करणा था। करणा का आविमांव युद्ध के वाद साव पानुत में ही विशेष हुआ। ज्ञान और मिल का प्रकर्य तो दूसदे पुरुषों में भी दोलता है, परन्तु मिल और ज्ञान के साथ करणा था प्रकर्य रामानुत में दीराना है।

#### प्राचीन भक्त समाज-सुधारक भी

उछ जमाने म जो भरूजन थे, वे बड़े समाज मुधारक भी थे। समाज में पो दोप था, उसके निवारण का काम उनके जीवन का मिशन था। हम 'मिशन' शब्द इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि इन दिनों ऐसा कार्य मिशनगी र्टी करते हैं। ये हुनिया के कोने कोने म जाकर रोगियों की सेना करते हैं, अस्पताल, कॉलेज सोलते हैं, जगल जगल के गाँवों में जाकर बाइबिल सुनाते हैं। जहाँ दूसरे छोग जाते नहीं, वहाँ भी वे जाते हैं और ईसामसीह के नाम से आमरण काम करते हैं। कहणा से प्रेरित होकर जो काम लिया, उसके साथ आमरण चिपके रहने का नाम है मिरान । उसके लिए अपनी भाषा में शब्द भी नहीं मिलता है। (एक भाई ने मिशन के लिए 'समूह रनेह' शब्द मुलाया । 'स्नेह-समूह' शब्द अच्छा है, उमे हम उठा हेते हैं।) उस जमाने में जाति भेद तीव था। रामानुज ने भक्ति का आलवन लेकर जाति भेद पर प्रहार करने का काम उठाया। इस जमाने म चन्द लोग भूमि के माल्कि बन गये है और बाकी भूमिहीन बने हैं, जो भूमि की सेवा नहीं कर सकते हैं। इस लिए अन यह समस्या करणा की समस्या हो गयी है। रामातुज ने करणायुक्त टोकर अपना मन बिल्फुल नीची जातियों को सुनाने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम आज हमने यहाँ मदिर में देखा। वहाँ मेदभाव नहीं था, नैणानों के दूसरे खानो में भेदभाव है, परन्तु यहाँ नहीं है। इस समझते हैं कि इमने जो काम उठाया है, यह रामानुज सम्प्रदाय में ठीक बैटेगा ।

भूदान करणा का नाथ है। भूदान के बजाय अगर हम जमीन छीनने भी नात करते, तो यह कम्युनित्म का कार्य हो जाता। लेकिन जहाँ करणा से प्रोरेत होकर अपने भाई को जमीन दने की बात है, यहाँ यह पर्म कार्य हो जाता है। 'भूदान यज समूहस्मेह ।' इस तरह इम नयी तपस्या करेंगे, तब धर्म उडक्वल होगा। प्राचीन ऋषियों ने तपस्या की, इसिल्ए पर्म उज्ज्यल हुआ। आज हम नयी तपस्या नहीं करेंगे, तो धर्म क्षीण होगा। यहाँ पर हमें 'कस्याणी' तीर्थ दिराया गया। यह स्थेदज्ञ य है, ऐसा लोग महते हैं। अब कोई परिक्रम करता ही नहीं, तो रनेद कहाँ से आये और तीर्थ कैसे बने ? नया 'कट्याणी तीर्थ' बनना बद हो गया है।

#### रामानुज के अनुयायी प्रामदान का कार्य उठाये

आपको इस काम को उठा लेना चाहिए। मैं धूमता रहें और रामानुज-सप्रदाय के लोग बैठे रहे, क्या यह ठीक **है** ? आपके लिए उठ आधार **है**, भगवान् की पूजा के लिए कुछ आमदनी है, यह डीक है। उस आधार से आप अप्ययन करते हैं। अब आप बाहर निकर्ने और गाँव-गाँव जाकर ग्रामदान का विचार समझाये, साथ साथ रामानुज का भाष्य भी सुनायें। आज ही हमने भूटान कार्यकर्ताओं को रामानुज का भाष्य मुनाया। 'ब्बहेंद्रा सर्वभूतानाम्' का भाष्य करते हुए रामानुज ने लिया है कि भन्त से कोई द्वेप करता है, तो भक्त समझता है कि 'मदपराधानुगुण ईरचरप्रेरितानि एतानि भूतानि द्विपान्ति श्रपद्वर्गन्ति च'। इमने कार्यकर्नाओं से कहा कि भाई, तुमसे कोई द्वेप करे तो तुम्हें द्वेष नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो यह समझना चाहिए कि हमारे ही किसी अपराध के कारण वह द्वेप करता है और उसने देशनर की भी प्रेरणा है। इसल्प धर्माशील रहना चाहिए। इम वर रामानुज भाष्य सिलाते है, तो आप क्यों नहीं निक्लते वह भाष्य सुनाने ? ग्रामदान का कार्य रामानुज का कार्य है और आप इमारी मदद में आइये। हमने आपके जैसा 'तिरुनामम्' ( चंदन का टीका ) नहीं लगाया । इसलिए हम नम्रता के साथ बोलते हैं। परन्तु आप अधिकार के साथ मोल सकते हैं। आप समता और करुणा का सददा हेकर निकल पहेंगे. तो हिंदुस्तान में रामानुज सपदाय पिर से जोर पकड़ेगा और सारे देश पर आपका अधिकार चलेगा। रामानुज रुप्रदाय के लोग केवल कर्नाटक. तमिलनाड में ही नहीं हैं. उत्तर हिन्दुस्तान में भी है। पहले के जमाने में रामानज सपदाय के लोग देशभर में पैल गये, वैसे आप भी फैलें। आपमे से कुछ लोग यहाँ अव्ययन अयापन करें और कुछ लोग विचार प्रचार के लिए निकर्ते ।

#### करुणा के जिना वेद-प्रचार असभव

इम ४० साल से बेद का अध्ययन कर रहे हैं। इम समझते है कि वेद प्रचार

करुणा के बिना नहीं होगा। कोई उसको मुनेगा नहीं। वेद सदेरा यह है कि 'यस्तन्नवेद िन्सून्या करिन्यति ?' जो परमेश्वर तस्य जानता नहीं, वह वेद लेकर सथा करेगा ' आज समाज मं इतना मेदमाव बढ़ा है कि करणा विल्कुल स्थ्व गयी है। लोग माल्कि वनकर वैठे हैं, भूमिहीनों को कितनी तक्ष्लीक होती है, जानते भी नहीं। इस हाल्त में वेद का अथ्ययन कर जनता के मीच लायेंगे और करणा का संदेश मुनायंंगे, तो उससे लोग मेरित होंगे ? आज कोई अस्याचारी मनुष्य दूसरों को सताकर ऐसा इकड़ा करे और वेदाण्ययन करनेवाले अस्याचारी मनुष्य दूसरों को सताकर ऐसा इकड़ा करे और वेदाण्ययन करनेवाले अहरणों को वेता देकर पुण्य प्रात करे और अप भी समक्रें कि इस वेदाण्ययन कर रहे हैं, तो इस पकार ऐसा लेकर वेदाण्ययन नहीं हो सकता। प्रतिषद झुढ़ होना चाहिए। इसलिए जैसे मैं वेद लेकर जनता में जा रहा हूँ, वैदे आप भी निकरूं। किर आपका वेद बहुत चलेगा। भूदान यश इस जमाने की पूर्व मीमासा है। उसके बाद लोगों को जो हान दिया जायगा, वह उत्तर-मीमासा होगा।

भगवान् बुद्ध का न्यावहारिक उपदेश

एक बार बुद्ध भगवान् के शिष्य एक आदमी को लेकर आये। उन्होंने भगवान् से कहा • इसे उपदेश दीजिये। भगवान् ने देखा कि उपका चेहरा सूखा हुआ है। ने पूछने छने, साना सावा ! जनान मिला कि दो दिन से साना नहीं मिला। भगनान् ने शिष्य से कहा कि इसे खाना खिलाओ। धन साना शिलाकर शिष्य उसे उनके पास लाया, तो उन्होंने उससे जाने के लिए कहा। शिष्य भगवान् से पूछने लगे. आपने उसे उपदेश तो दिवा ही नहीं। इस पर भगवान् से पूछने लगे. आपने उसे उपदेश तो दिवा ही नहीं। इस पर भगवान् से खेड अदे मूर्तों, उपदेश उसको देना या प्रमणे देना या ! मैंने तुम्द उपदेश दिवा कि मूर्ते को खिलाओ। यही वेदान्यास है। भूसा अपने समने सदह है, तो क्या उससे वेदान्यास की वार्तें करीगे ! प्रथम करणा आनी चाहिए और उसके नाद वेदान्यास । करणा कार्य पूर्य-मीमासा है श्रीर खास्मजन का प्रचार उसर-मीमासा।

माशी के वैदिन बाह्मणों ने हमसे खेती करने के लिए जमीन मॉॅंगी थीं। हमने भूदान समिति को आदेश दिया कि उन्हें जमीन दी जाय। आए छोगों के पास जायेंगे, तो आपको होगों ना दुःरा मादम होगा। आजनल होग बोट माँगने जाते हैं, परन्तु आप जन महेंगे कि हम बोट माँगने नहीं आये हैं, गरीबों के लिए जमीन माँगने आये हैं, तो होगों को विश्वास हो जायगा और उनमें करुणा जागेगी। यहुर्वेद में एक वह स्कृत है। सायणाचार्य ने उसका माप्य किया या। उसमें एक सुन्दर वचन है— "तुसुजमायाः व्हरूरुपेय प्रतिवृद्धि।" बो पेहार करता है, वह वह है। जिसे भूप हमती है, वह वह मनता है। इसलिए वह की उपासना करने का मतल्ब है, भूखे को सिन्यना। यही सायणमाध्य है। मेंबकोटे ( मेंसर )

4-10-140

#### बेदस्रलियाँ रोकने का उपाय

: 88 :

इथर कुछ धेरखिल्यों चल रही हैं। ऐसी ही धिकायत हमने बगह बगह सुनी, परन्तु हमें उतकी बहुत बिता नहीं है। अभी मैस्टर में हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेताओं ने देश को आदेश दिया कि गाँव गाँव में प्रामदान होना चाहिए। उस आदेश के सामने बेरखिल्यों कब तक चन्नेगी! अब हवा बरलनेवाली हैं। गाँव के लोग एका होनेवाले हैं और सब मिलकर काम करनेवाले हैं। प्रामदान के बाद छोटे गड़े बमोनमाले सब बरावरी में आ आयंगे। समान होने पर छोटे लोग स्वा बड़ों को थोड़ी अधिक बमीन देते हैं। क्रोपएट में इसी तरह सामदान के बाद गाँववालों ने बड़ों को थोड़ी अधिक अभीन होने हैं। होपएट में इसी तरह आगदान के बाद गाँववालों ने बड़ों को यो में छो खोड़ी अधिक ज्योंन दी। हिंदुस्तान के लोगों में मत्तर नहीं है। हम मुखी हैं और यदि दूबरे लोग हमसे ज्यादा मुखी हैं, तो हम उनसे कोई बतनी ही माँग है कि दुखी लोगों का दुखी हों, तो कोई हन नहीं । नोगों को इतनी हो माँग है कि दुखी लोगों का दुखा मिटे। स्व पिकट्ट बराबर हो बाँ, रोती कोई हन बराबर हो बाँ, रोती मों हन होगा नहीं करती।

#### वड़ों का भय

बड़े लोगों को यह बात कीन समझायेगा हिंछोटे लोग शब्दों से नहीं, वृत्ति

त्ते समहायेंगे। छोटे होग अगर अपनी छोटी माह्यक्रियत छोड़ देंगे, तो बड़े होग समझ जायँगे कि माह्यक्रियत जानेगाटी है। पिर उनके हृदय में प्रेम प्रकट होगा। आज वे जो बेदराह्यिँ करते हैं, वह दुष्टता छे नहीं, चिर्क डर के कारण करते हैं। उन्हें हमाता है कि न माह्यम सरकार क्या कानून बनायेंगी और रागरी क्या हाह्यत होगी ? इत्विष्ट हमें उन्हें समझान चाहिए कि आपके हिए डर्म का कोई कारण नहीं है। आप प्राम परिवार में आ जाइये, तो हम अगने माता पिता की जातनी इन्जत करते हैं, उतनी आपक्षी करेंगे। इस तरह उन्हें निर्मय बनाना चाहिए। जर उनका भय चला जायगा, तब वे हमारे साथ आयेंगे।

#### भारतीय अभिरुचि

आज एक माई ने हमें बड़ी सुन्दर बात बतायी। वे बोले कि हिंदुस्तान के लोगों को सुद्र बाँटने में किच नहीं है, दुःख बाँटने में किच है। सबको समान सुद्र चाहिए, ऐसी बारमा हिंदुस्तान के लोगों की नहीं है। वे हतना ही कहते हैं कि कोई दुःदी न रहे। यह बहुत बड़ी बात है। इसमें हिंदुस्तान की करणा है, सम्बत्त है, धर्म निद्या है। हम यह नहीं चाहते हैं कि सुद्र अब बढ़ते बले जायं। वह तो पूरोप और अमेरिका के लोग करते हैं। हम लोग हतना हो चाहते कि कायं। वह तो पूरोप और अमेरिका के लोग करते हैं। हम लोग हतना हो चाहते कि कि उर्द्र मिटे। यह दुःदा नहीं रहेगा, सवार की चिंता नहीं रहेगी, तो हम प्रेम से मगवान का नाम लेते रहेंगे। यह अपने देश का हृदय है। यह बात दूसरे राष्ट्रों मो सीलनी होगी। सुल को बढ़ाते रहने से सुद्र बढ़ता नहीं है, उसे मुखंदा में रदने से ही वह बढ़ता है। यह बात सारी दुनिया को भारत से धीराना होगी। दुनिया यह बात तम सीरोगी, जम हम हिंदुस्तान में किसीको दूरी नहीं रहने देंगे। पर भारत की सम्बता में बो शांति और में है, उसका मुख्याकन द्विनया करेगी।

#### एक वर्ने

आज को नेदलित्यों चल रही हैं, उन्हें रोकने का एक ही उपाय है कि आप लोग सारे गाँव की जमीन एक बनावें । जितने छोग एक हो सकते हैं, उतने एक हो जायें और जो उत्तके उन्दर न आयें, उनसे द्वेष न किया जाय, उनके साथ भी में में ही किया जाय। इस एक होंगे, तो वे देखेंगे कि ये एक भी हुए और नेक भी हुए। इसकी धर्म-भावना बढ़ी है। यह देखकर उनके चित्त पर अधर हो जायगा और फिर वे भी इसमें दारिल हो जायगा और फिर वे भी इसमें दारिल हो जायगे। वेदलियों वद करने ना यदी रास्ता है। यदि आप अल्ग-अल्ग रहेंगे, तो तिनके के समान आपकी ताकत नहीं नेनेगी। विद आप एक हो जायँगे, तो आपकी मजबूत रस्सी बनेगी। किर जो बेदलल करनेबाल हैं, वे भी उस प्रेम-उन्हा से बेच जायँगे।

हुद्दा (मेसूर ) ४-१० '४७

## च्यापारी समाज-सेवा का कार्य करें

: 84:

अपने देश में प्राइवेट सेक्टर बनाम पिल्क धेक्टर का एक बड़ा झगडा चल रहा है और चूँकि सरकार समाजवारी टाँचा ( सोशिल्स्ट पैटर्न ) चाहती है, स्विल्प धीरे धीरे वह प्राइवेट सेक्टर का प्रतिशत कम करना चाहती है और पिल्क सेक्टर का प्रतिशत बढ़ाना चाहती है। मश्री इस तरह कहा भी परते हैं। यह पत सुनकर व्यापारी घवरा जाते हैं। वब पिर सरकार कहती है कि स्वमं पनराने की कोई बात नहीं है। पिल्हाल दोनों किस्टर साथ साथ चलेंगे। प्राइवेट सेक्टर को उसम अच्छा स्थान ररेगा, किन्तु बाद मे जैसे जैसे पिल्क सेक्टर की शक्ति बढ़ेगी, बैसे वैसे प्राइवेट सेक्टर कम होता चला जाया।।

#### प्राइवेट सेक्टर बनाम पव्लिक सेक्टर

अभी प्राइवेट सेक्टर ८०% है, तो पर्यत्यक सेक्टर २०%। कछ देश प्रगति करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर ७०% हो जायगा और पिल्क सेक्टर २०%। इस तरह जैसे की एक यद्वा जायगा, येथे-वेसे दूसता प्रचाता जायगा। यर आज को निचार पदाति है। लेकिन हम कहते हैं कि पिल्क सेक्टर १००% होना चाहिए और प्राइवेट सेन्टर भी ४००% होना चाहिए। सर्वास्य में दोनों एकरूप हैं। मैं अनसर मिसाल देता हूँ कि हाय से जो काम होता है, यह ऑगुलियों से ही होता है और जो ऑगुलियों से होता है, यह हाथ से ही होता है। हाथ और ऑगुलियों के बीच घटने बढ़नेवाला कोई प्रतिशत नहीं है। प्राप्त के स्मृतियों के बीच घटने बढ़नेवाला कोई प्रतिशत नहीं है। प्राप्त के सेक्टर ऑगुलियों हैं और पब्लिक सेक्टर हाथ। इन दोनों के बीच विरोध नहीं होना चाहिए।

#### आध्यात्मिक बुनियाद

यापार के बिना किसीका काम नहीं चलता। लेकिन हमारे इस देश में च्यापार को व्यावहारिक ही नहीं, आध्यात्मिक भी माना गया है। 'कृषिगोरव-चाशिज्यम्' वैश्य का धर्म व्यापार करना है । अगर वह व्यापार नहीं करता, तो कर्तव्य से च्युत होता है। प्रामाणिकता और निष्काम बुद्धि से अपना कार्य करने वाला न्यापारी मोक्ष का वैसा ही अधिकारी है, जैसा कि वेदाम्यासी ब्राह्मण। न्यापारी अच्छा काम करेगा, तो लोगों का उस पर भरोसा रहेगा और वह अच्छा पैसा कमायेगा, यह तो दुनिया जानती है; हेकिन अच्छा न्यापार करने से वह मोक्ष भी पायेगा, यह सिर्फ हिन्दू-धर्म में ही है। इस तरह इमारे यहाँ हिन्दुस्तान में व्यापार का एक स्वतंत्र स्थान है। इस देश की और दूसरे देश की सामाजिक और आर्थिक विचारधारा में यही अन्तर है। इसोलिए यहाँ भूदान-मामदान चलता है। दूसरे देशों में ऐसा काम होता तो वह ऐहिक नहीं, स्वर्गीय माना जाता; यथाये नहीं, आदर्श माना जाता; किन्दु हिन्दुस्तान की जनता के लिए यह काम आदर्श मूलक भी है और यथार्थमूलक भी। यहाँ के लोग इसे ब्यावहारिक कार्य समझते हैं और यह कार्य भी लोगों के हृदयों को खींचता है। ऐसा क्यों है ? इसलिए कि अपने देश की सम्यता में व्यापार, कृषि आदि कार्य सिर्फ स्थायहारिक ही नहीं, धार्मिक कार्य भी माने गये हैं। जो शख्स प्रामाणिकता और निष्काम बुद्धि से यह कार्य करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसी बुनियादी अद्धा पर आधार रखकर हम आज धूम रहे हैं। हमारे कार्य के नीचे ठोस आध्यात्मिक बुनियाद है।

#### अधिकारप्रदत्त लोकतंत्र

आज दुनियाभर में दो महत्व के कार्य हैं। समाज सेवा का कार्य और धार्मिक कार्य । ये दोनों कार्य हमने प्रतिनिधियों को साँच दिये हैं। कुछ प्रतिनिधियों को साँच दिये हैं। कुछ प्रतिनिधियों को हम सरकार में भेजने हैं। उनका काम होता है—सेवा करना, उसके रिए चाहे वे कर रुपायें या कोई दूचरे उपाय करें। धार्मिक कार्य हमने मंदिर, मस्तिब्द और चर्चवारों को सीच दिये हैं। हमारे हाथ में अब खाते-धीने के अखावा कुछ नहीं वचा है। खाना पीना ठीक तरह से ने मिले, तो हम शिकायत करते हैं कि हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, वे ज्याक नहीं हैं। हम खुशी होते हैं, तो उनकी खाति करते हैं और तुःखी होते हैं, तो निंदा करते हैं। इस तरह हमारे हाथ में केवल खुति या निंदा ही रह जाती है। कोई स्वतंत्र पुरुषार्थ हम नहीं करते। आजादी के लिए यह बड़ी खतरनाक जात है। इससे हमारा विकास नहीं होता। यहाँ बीमारी फैटी है और उनकी चिंता सरकार करेगी, तो आप क्या करेगे होता पा चार पियंगे। किर सरकार चाहे तो चाय पर कर रुपाये और उस हैंसे से अस्पताल खोले। आपके हृदय को चाय का ही स्पर्ध होता है, रुत दया का नहीं।

आजकल होता यह है कि आप ज्यादा चिडियों लिखें, त्यादा रेल-सक्तर करें, तािक सरकार को पैसा मिल सके और कुछ सेवा-कार्य हो सके। इस प्रकार सारा सेवा कार्य अप्रत्यत्व रूप से चलता है। भूत-स्या का काम सरकार करे, साहित्य को उत्तेजन सरकार दे, कार्तुन सरकार कार्य, सामाजिक, घािमक, आर्थिक, उत्तेजन सरकार दे, कार्तुन सरकार कार्य, सामाजिक, घािमक, आर्थिक, उत्तेजन सरकार के सिल सेवा के कार्य भी सरकार करे। आपके बारिय सरकार को ब्यादा कर मिले और 'हाँ ना' करते हुए आप उन्हें उत्तेजना दे दें, इतना ही आब होता है। इससे देश करेगा नहीं।

#### समाज-सेवा का कार्य उठायें

हम चाहते हैं कि समाजन्मेया का मुख्य कार्य समाज उठा छे और गीण कार्य सरकार । जब सरकार और जनता दोनों इकट्टी होती हैं, तब ताकत पेटा होती हैं। हमने कई बार कहा है कि जनता एक है और सरकार धारा । तक और सरकार के बोद से यहाँ तामत पेट्रा होती है। दोनों को अलग करने से सरकार भी ताकत झून है, परन्तु जनता की कुछ ताकत है। सरकार झून है, फिर भी उनका एक स्थान है, उपयोग है, ताकत है। आप ही ने सरकार को ताकत दी है। उसके पीछे आपकी सम्मति है। इसिंग्ट मुख्य ताकत आपकी है। कभी ऐसा होता है कि कोई व्यापारी अपना कारोबार चलाने के लिए मुनीम रस्तता है और खुद रोल, तमाबो, मिनेमा मे ही कँस जाता है, तो आरिस पह मुनीम ही मालिक भन जाता है। उसी तरह आज हम लोग, जिन्होंने अधिकार प्रदान किया है, सुछ नहीं करते और नौकर हम लोग, जिन्होंने अधिकार प्रदान किया है, सुछ नहीं करते और नौकर हम लोग तया करता के हाथ में अमना चाहिए। सरकार के हाथ में स्योजन का कार्य हो। परराष्ट्र वियक्त तथा केले आदि का नाम सरकार संमाले, बाकी काम जनता स्वतन रीति से स्वय करे। ऐसा करने से ही बास्तविक स्वराज्य होगा तथा देश और दुनिया का हिंसा से खुटकार होगा।

#### अंग्रेजो का राज्य क्यों पनपा ?

जनता अपने हाथ में मारोजार है यानी जिन होगों में प्रकच करने की दािक है, ऐसे पढ़े लिसे होग हैं । संमान्य जनता अपना अपना देख लेती है, जिंदु पूरे देश की जिम्मेबारी पढ़े लिसों पर ही आती है। इसमें भी वत्तरे अधिक जिम्मेबारी ब्रायायिंग पर आती है। अगर भारत के व्यापारियों का देश में जनता के साथ प्रेम सम्बन्ध होता, दोनों का एफ दूसरे में प्रति प्रेम सिर्फ दिखाय होता, दोनों ने अपने-अपने पर्म का पाल किया होता, तो अप्रेम वर्ष की भूमि में पैठ नहीं सकते थे। अंग्रेम व्यापारी के रूप में ही अपने थे। सात इवार मील दूर से वे वर्षों अपने और बढ़ों के स्वापारियों को उलाइकर अपना प्रमाव जमा लिया। यह इसिएए सम्भव हो सका कि यहाँ में जनता और व्यापारियों के सम्बन प्रमाव प्रमाव की सका कि पाल में मही जनता और क्यापारियों के सम्बन प्रमाव प्रम

देश की पैदाबार का इंतजाम कैमें किया जाय, उद्योग पंचीं का विकास कैमें किया जाय। व्यापारियों की सुयोग्य योजना के अमाम में हिन्दुस्तान अंग्रेजी के द्वारा जीता गया। अगर व्यापारियों के पास सुयोग्य योजना होती और वे अपने धर्म का पास्त्र करते होते, तो अंग्रेज छोग भारत को जीत नहीं सकते ये।

अंग्रेजों ने अपनी बुद्धि से काम लिया और प्रस्त लोगों की सद्भावना का लाभ उठाया। यहीं के लोगों की सेना बनायी, एक-दूसरे को लड़ाया और किर राज्य पर कन्जा कर लिया। अगर यहाँ के व्यापारी अपनी महा जनता की जिम्मेनारी महस्युक्त करते और अपने को देश के लिए जिम्मेनार समझते, तो यह न होता।

#### सरकार और व्यापारियों में विरोध अनुचित

आज सरकार और व्यापारी एक-दूबरे का विरोध करते हैं। व्यापारी एक-दूबरे का विरोध करते हैं। व्यापारी एक-दूबरे का विरोध करते हैं। व्यापारी एकमारी कार्न् ने कि व्यापारी करकार कार्न्न कार्न के पहले व्यापारीयों की सलाह नहीं लेती। सरकार समझती है कि व्यापारी स्वाधी हैंते हैं। हिन्दुस्तान के व्यापारियों का ऐसा समझता गलत है। छोटे छोटे व्यापारियों की बात छोड़ हैं। वे तो वेचारे दुःखी ही हैं। लेकन जिनकी कुछ हैंवियत है, वे केवल स्वाधी ही नहीं होते, उनने करकाता भी होती है। हैविकट यही है कि उनकी और सरकार की बुद्धि एक नहीं है। अलग-अलग दिवाओं में जाती है। इससे देश है वा की ताकत नहीं बनती।

आजकल लोग सोचते हैं कि यदि सारा कारोबार संस्तार के हाथों में लाग,
राष्ट्रीयकरण हो तो ठीक। किंदु रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो जाने से क्या फर्क
हुआ है आखिर तो देश का चरिन क्या है, यदी मुख्य बात है। व्यापारी और
स्पंती कर्मचारी, दोनों एक ही देश के हैं। आज क्या सरकार के हाथ में कम
साह है अब उसमें व्यापार को भी जोड़ देंगे, तो सोचने की बात है कि
रामराज्य कैसे बनेगा?

कल्याणकारी राज्य की रततरनाक कल्पना

सरकार का काम माला जैसा है। यह पिरोनेवाला धागा है। प्राइवेट सेक्टर

तो फूल हैं। फूल जितने कम होंगे, धागा उतना ही व्यधिक दिखाई देगा। बीच-बीच में धागे का दिखाई पहना ठीक नहीं है। बास्तव में तो सरकार है ही नहीं, ऐसा महसूर होना चाहिए।

गरा, पण गरुपण शाग पारिष । भारत में नास्तिकवाद चलता है। नास्तिक लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। इम उनसे कहते हैं कि ईश्वर की ओर से आपको ऐसा कहने की सुविधा मिली हुई है। ईश्वर ने ऐसी विकेंद्रित योजना बना दी है कि वह स्वयं गायब-सा दीखता है। ईश्वर ने प्रत्येक को अक्ल बॉट दी है। अगर ईश्वर ने अपनी

अक्ल का भंडार बैकुंट में रसा होता और जरूरत के अनुसार बॉंटता रहता, ती वह वेचारा काम करते करते पत्तीना-पत्तीना हो जाता। आप हमारे मंत्रियों को देखते हैं न ! कितनी कम जवाबदारियाँ उन पर हैं; फिर भी वे कितने परेशान रहते हैं! तब बताइये ईश्वर की क्या गति हुई होती। लेकिन उसकी इतनो उत्तम व्यवस्था है कि व्यवस्थापक का दर्शन ही नहीं होता । यही सर्वोत्तम व्यवस्था का लक्षण है। लेकिन उसे भी बीच बीच में अवतार लेना पद्दता है। अर्थात् व्यवस्थामं कहीन कहीं कुछ कमी रहगयी है। इसी तरह सरकार का जितना कम दर्शन होगा, उतनी ही वह उत्तम मानी जायगी । हेकिन आज ती कदम कदम पर सरकार का दर्शन होता है। साहित्य, शिक्षण हर क्षेत्र में सरकार का दर्शन होता है। समाज-सुधार और भूमि सुधार के रक्षण के क्षेत्र में भी सरकार का दर्शन होता है । हर जगह के छोग सरकार से कहते हैं कि इमारे लिए अस्पताल खोलिये, स्कूल खोलिये। इस तरह क्ल्याणकारी राज्य के नाम पर सरकार का काम बढ़ रहा है। पहले जो राज्य होता था, वह पुल्लिस-राज्य क्टलाता या, जो कि विकसित नहीं माना जाता या । द्या विकास हुआ है, तो सरकार ने कल्याया का जिम्मा उठाया है, मानी यह छोटे नालकों की माँ नाप बनी है और उनके हित में काम करती है। कल्याणकारी राज्य की फल्पना नयी नहीं है, वह पुरानी ही है। अच्छे

नत्यापनार राज्य का कर्यना प्या परा है, यह अपना है। मूना को नृपति के वर्यन में कालिदास ने कहा है: ''कुठ कार्य राजा करता है। मूना को शिखा देना, उसका रक्षण, भरण पोषण करना स्त्रादि सारे पाम वही करता है, इसलिए वही माप है—'स पिता'। और राज्यभर में वो दूसरे माप हैं, उनका काम केवल बच्चे पैदा करना है— 'पितरस्तासां नेवलं जन्मदेतवः' ।'' हमें तो यह बड़ा खतरनाक वर्षान लगा । यह पदकर हम तो दग रह गये, कर गये कि सारे पिता केवल उत्पादन के यन बने रहें और राजा ही कुल काम करे, यह भयानक बात है। इसीका नाम है—कल्याणकारी राज्य। कल अगर मातृ पितृ कार्य भी सरकार के जरिये होना समय हो, तो होगा।

## व्यापारी ट्रस्टी वनें

यहाँ सवाल उठाया गया था कि सपत्तिदान देने से सरकार आपको आय-कर से बचायेगी या नहीं और उसका जवाब मी दिया गया। ऐसे सवाल और जवाब बेकार हैं। हम चाहते हैं कि आपके हाथ से सेवा कार्य हो। वैसे रजिल्टर्ड सला को दान देने से आप कर से बचेंगे। इम तो यह चाहते हैं कि एक दिन ऐसा ओये, जब आप पूरा का पूरा काम अपने हाथ में छे छें। तब तो सरकार को कम से कम देना पड़ेगा। तत्र राज्य ही समाप्त हो जायगा। परन्छ तत्र तक सरकार से बचकर रहना ठीक नहीं है। सरकार को जो देना है, सो दीजिये और बचे हुए का दान पूरे दिल से दीजिये। हम अपने बच्चे को मदद देते समय यह नहीं सोचते कि इससे कर से बचेंगे। उसे इस अपना जीवन कार्य समझते हैं। उसी तरह से संपत्तिदान को भी समझें। हम आपका सिर्फ पैसा ही नहीं चाहते, आपकी बुद्धि भी चाहते हैं। हिन्दुस्तान में प्रमन्ध करने की शक्ति ज्यादा से ज्यादा अगर किसीमें है, तो ब्यापारियों में है। लोकतन्त्र में वह शक्ति सम्में आनी चाहिए। चाहे वह ५० छाल मे आये, पर हम आशा करते है कि वह आयेगी। लेकिन आज हालत ऐसी है कि वह शक्ति व्यापारियों में है, दूसरों में नहीं। इसिंटए आपको ट्रस्टी बनना चाहिए, जैसा कि गांधीजी हमेशा कहते थे। आपको ट्रस्टी की हैिस्यत से सोचना चाहिए कि हमें क्या करना होगा। प्रामदान के काम के लिए कार्यकर्ता चाहिए, तो आप खडे कर सकते हैं। वे काम करेंगे और उनके पुण्य में आपका हिस्सा होगा। जनता की क्रयशक्ति बहुत कम है। इसलिए हम सर्वोदय का साहित्य पूरे दाम में बेचें, तो महँगा हो जाता है। इसलिए साहित्य को सत्ता बनाने का जिस्सा

भी आपको उठाना चाहिए । आप जो दान देंगे, उस पैसे का उपयोग इन तीन कामीं मे तुरन्त करना चाहिए । दानपत्र के कागज पड़े नहीं रहने चाहिए।

## देश में आंतरिक शांति

चुनाव के कारण जातिभेद को नया जीवन मिला है। सब बड़े बड़े नेता भी कबूल करते हैं कि चुनाव के कारण जातिमेद यह रहा है। चुनाव के कारण गाँव गाँव में आग लग जाती है। अगर आज के जैसी जगह जगह ज्ञाति रखने के लिए पुलिस और सेना भेजने की जरूरत पड़ेगी, तो कितना खतरा है। उसके लिए आप कितनी सेना रर्तेंगे ? इस तरह यदि आगह जगह झगड़े चलेंगे, तो देश पर पाकिस्तान का इमला भी हो सकता है। इंसलिप देश में अदरूनी शांति बहुत आवस्पक है। हम चाइते हैं कि बँगलोर में समाज सेवा और शांति सेना का काम व्यापारियों को उठाना चाहिए । आप घर घर जाकर लोगों के दु.खें की जानेंगे और फिर आपस में चर्चा करके दु.ख निवारण की कीशिश करेंगे, तो समाज में मधुरता, मिठास पैदा होगी।

## च्यापारी ही सेना की भाँग भी करते हैं

सेना की माँग पंयादा से ज्यादा व्यापारी ही करते हैं। कहीं जरासी लहाई हो जाय, तो व्यापारियों को खतरा माद्मम होता है और अपने भवाव भे लिए ये सेना की माँग करते हैं। अभी स्वेज नहर का झगड़ा चल रहा था, विरव-युद्ध तो ग्रुरू नहीं हुआ था, मामूली लड़ाई ही चल रही थी, परन्तु हुल आयात निर्यात पर उसका असर हुआ था। उस समय आपकी सारी पंतपायि योजना डाँवाडोल यी। चूँकि उसका दारोमदार आयात निर्यात पर ही है, इस िए लड़ाई की सुरत में सारी योजना ताश के पत्तों के घर जैसी गिर जायगी। यह तो तन बचेगी, जब आप और हम जगह जगह प्रबंध फरें, नहीं तो कन्याण-कारी राज्य के द्वारा ही सारा काम चलेगा, जगह-जगह पुल्स और सेना के प्रस्थि माम चलेगा, तो देश के लिए वड़ा स्तता है। आज देश में संग असतोप है । जातिभेद, मापाभेद, धर्मभैद, छुआझूत, दारणाधियों नी

समस्या आदि सन तरह तरह के दु रा है। हिन्दुस्तान में समस्याओं की

कोई कमी नहीं है। अभी डाक विमागवालों की इड़ताल की बात चली थी। बड़ी भयानक बात थी। आरिपर वह किसी-न-किसी तरह टल गयी। लेकिन यदि वह होती, तो कुल कारोबार ठप हो जाता । सारा ब्यापार-व्यवहार खतरे मे था । आज देश में हर जगह असतीय है। लोगों की तरफ से पत्थर फैंके जाते हैं और सरकार की तरफ से गोलियाँ चटायी जाती हैं। इस तरह एक ओर से पत्यरवाजी हो और दूसरी ओर से छैडिहास्त्रों का प्रयोग हो, तो देश की ताकत खत्म हो जायगी । इसे कल्याणकारी राज्य का नाम दिया जायगा, परन्तु कुछ देश खतरे में रहेगा। इसलिए यदि आप सम्पत्तिदान देंगे और उससे आपके ऐसे का उपयोग होगा, तो यह बात तो छोटी सी है. परन्तु शाति सेना के काम में यदि उसका उपयोग होगा, तो वह बड़ी बात होगी। इस काम में हर घर से हिस्सा मिलना चाहिए। आज आप रखवाले रखते हैं और पुल्सि के लिए खर्च करते हैं। जब देश के लिए रातरा होता है, तो व्यापारी डगमगा जाते हैं और पुलिस की माँग करते हैं। इस तरह व्यापारियों की पहला खतरा होता है। दुनिया में कहीं भी कोई घटना घटी, तो बम्बई के शेयर बाजार पर उसका असर होता है। जैते यमीमीटर में पारा थोड़े से स्पर्श से बढता या घटता है, बैसे ही शेयर बाजार भी एक ऐसा 'सेंसिटिव' (स्पर्शसहिष्णु ) यन है कि दुनिया के किसी भी कोने में अशाति हुई, तो वहाँ एकदम अतर आ जाता है। जब आपके बाजार-भाव भी अमेरिका से निश्चित होकर आते हैं, तो व्यापार भी आपके हाथ में कहाँ है ? कपास के भाव एक तो यहाँ की गारिश पर निर्भर होते हैं और दसरे अमेरिका पर । याने इघर से आसमानी और उघर से सुलतानी ! इसलिए अशांति की सूरत में सेवा की पहली माँग व्यापारियों की तरफ से होती है। वह ठीक भी है, क्योंकि वे पैसा रखते हैं।

हिंदुसान के व्यापारी ज्यादा से ज्यादा डरपोक होते हैं। उसका कारण है, यहाँ की योजना में कुछ गल्ती का होना। जैसे चातुर्वर्ण्य एक बड़ी सुन्दर योजना है, जिसमें कहा गया है कि यदि हर कोई अपना-अपना काम निष्काम इंदिस से करे, तो उससे मोध पा सकता है। परन्तु इसमें यह बात प्यान में नहीं आयी कि हर वर्ण चारों वर्ण बनें। धांत्रय प्रधानतया झिनय हो, परन्तु उसमें 236

चारों बणों के गुण हों। रक्षा का काम उसका अपना वर्गीय कार्य है। इस तरह रक्षा करे क्षत्रिय और पैसा सँमाले व्यापारी । इस हाव्त में पैसा सँमालने-वाला ज्वादा-से ज्यादा डरता है, क्योंकि उसके हाय में रक्षा की शक्ति नहीं है। वह समझता है कि कोई धत्रिय, कोई पुलिस या सेना मेरी रक्षा करेगी। इसलिए व्यापारियों को ठीक से नींद भी नहीं आती । मान छीजिये कि कहीं पंजाब की तरफ अपनी सेना ५० कदम पीछे हटी, तो व्यापारी को स्थाना हजम नहीं होगा, वह व्याकुल हो उठेगा; क्योंकि रक्षण का काम उसके हाथ में नहीं है और पैसा सॅभालने का काम उसके हाथ में है। तलवार इसके हाथ और पैसे की थैली उसके हाथ ! कहीं चोरी हो, तो उसीके घर होगी। इस तरह धत्रिय के पास रक्षण के लिए तलवार है, परन्तु खतरे के लिए पैसा नहीं है। व्यापारी के पास पैसा है, परन्तु तल्यार नहीं है। इसलिए देश के लिए अधिक से-अधिक सेना की माँग अगर कोई करेगा, तो व्यापारी ही करेगा । इसल्पि व्यापारी के हित में यह बात है कि सेना पर इतना पैसा खर्च करने की आपेक्षा अपने कम से कम पेसे में देश में शांति रखने का काम करे ।

#### सर्वोदय से रक्षण-समस्या भी हल होगी

अगर अहिंग के जिरये देश में शांति नहीं होती है, तो सर्वोदय एतरे में है। प्रामदान से हमारी प्रतिष्ठा कुछ बढ़ी है। सर्वोदय-विचारवाले केवल हवा में नाम नहीं करते, जमीन पर भी करते हैं, यह हिष्ट सबमें आनी चाहिए। प्रामदान से आर्थिक सवाल कुछ अशों में हर हो सकते हैं, हतनी इंप्जत सर्वोदय को मिली है। परन्त हमारी पूरी इंप्जत स्वते में है, अगर हम रखण नहीं कर सकेंगे। सर्वोदय रखण न कर सकें, तो प्रामदान एतरे में है। विकसंगळम तालुहा में इतने प्रामदान हुए, परन्तु उसने नवदीक ५० मील पर रामनाइ- पुरम् में देंगे हुए। अगर वे देग मामदान के क्षेत्र में भी कैतेंगे, तो प्रामदान प्रामता होंगा। अगर हम देश पर राम केंग पर रराते हैं, तो अहिंग भी प्रतिश्व स्वते में है। इसलिए नेताओं के सम्मेल्य में प्रामदान पा प्रहाव हुआ, परन्तु हम तो शांति सेना की ही सात बोलने लगे। केंदल में तो शांति

वेना का आरंभ हो भी चुका है। यहाँ अभी हम शाति-चेना का नाम नहीं हों।, उतनी योग्यता नहीं आयी है, अभी वेवा सेना का ही नाम होंगे।

#### व्यापारी ही संपत्तिदान के पैसे का व्यय भी करें

अगर व्यापारी इल काम को उठायेंगे, तो उनकी इवनत बहेगी और गीता ने जो कहा है, वह स्थान उन्हें प्राप्त होगा। आज व्यापारियों के निना कहीं भी नहीं चलता है। किर भी सब लोग व्यापारियों की निंदा करते रहते हैं। एक मामूली आदमी, जिले कुछ भी अनुभन नहीं है, सभा में उठ लड़ा होता है और व्यापारियों को गालियों हता है। इसका अर्थ इतना ही है कि व्यापारी व्यापार के साथ-साथ समाज सेवा का ममा करें। आज वह किमम सरकार पर सींपा गता है। हम चाहते हैं कि व्यापारी यह काम उठायें। आपको स्लाह देने के लिए सर्व सेवा-संब निमित्त के रूप में रहेगा। आप दोनों में पूरा सहयोग हो, आप एकरस होकर काम करें।

संपितरान के पैसे का टार्च आपको ही करना होगा। इस बारे में आप मुझसे क्यों पूछते हैं! पैसा कमानेवाल आप हैं और इंतजाम करनेवाला क्या में हूँ! सम्पत्तरान में निधि से विल्कुल उलटी बात होती है। 'पंट' में लेनेवाले में हूँ! सम्पत्तरान में निधि से विल्कुल उलटी बात होती है। 'पंट' में लेनेवाले के लाते हैं और देनेवाले सूट लाते हैं। फिर उस होता विनिद्धान में हम पैसा अपने हाय में नहीं लेते। हेनेवाले को ही यर स्व जिम्मेगरी उठानी पहती है। सादी परते आप वैंच काते हैं या सूट जाते हैं! तो पिर सम्पत्तरान देकर सूटना क्यों चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दान देकर बेंच चाहते। आपवी सुद्धि ज्यापार में रहे और शिस यहाँ आये, यह डीक नहीं है। सेसे लेनेवाले को यह आग नहीं होगा, को आपके पास है। करी हों आप में सावेगा, हो काम कर ते हैं। सम्पत्तरान के अपने पास है। करने में स्वायेगा, क्यों काम स्वायेगा है के अपने साव चार हवार रपयों में स्वायेगा, क्यों काम से मुंजा से मानेवान के अपने हैं। स्वर्धिय जो किस बाम में प्रयोग है। यह काम करें। आप हान हों और

आप ही खर्च करेंगे। हम तो मुक्त विहार करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आपका सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि बुद्धि भी इस काम में लगे।

### व्यापारी संपत्तिदान की राशि भी निश्चित करें

सम्पत्तिदान में कितना देना है, आप ही तय कीजिये। उससे उलटे आज आप बाबा से ही पूछते हैं कि बाबा, आपका क्या कोटा है ? बाबा का कोटा क्या पूछते हैं, उसका तो इतना सा पेट है, उसको दो रत्तल दूध चाहिए। यह तो आपका काम है। आप हिसाब करके देखिये कि बँगलोर का काम कितने में होता है । पाँच रुपये में होता हो, तो पाँच रुपये दीजिये और पाँच लाख में होता हो, तो पाँच लाख दीजिये। बाबा का कोटा आप क्यों पूरा करेंगे, वह ती बाबा ही पूरा करेगा। बाबा का कोई भरोसा नहीं है। यदि आज ही रात को परमेश्वर उसे बुलाये, तो वह उसी क्षण चला जायगा। वह ईश्वर से यह नहीं कहेगा कि मेरा काम रका हुआ है, प्रामदान के काम के लिए मुझे १५ दिन यहाँ रखो । हम तो उससे कहेंगे कि त् चाहेगा, तो में तेरे दर्शन के लिए तैयार हूँ और त् मुझे वहाँ ररोगा, तो तेरे बच्चों की सेवा कहँगा। मेरे तो दोनों हाथ छडडू हैं। इसल्प्टि प्यान में रिलये कि बाबा का कोटा छुछ भी नहीं है। उसका भार मत महत्तु कीजिये। यह आपका काम है, ऐसा समझकर आप बँगलोर के लिए योजना कोजिये और कम से-कम कितना करना पड़ेगा, इस पर सीचिये। वैने काम तो अनंत, अपार हैं। आगे आपको देश का कुल-का-कुल काम करना है। परन्तु आज शांति सेना का काम उठा लीजिये । आगे आरोग्य, शिक्षण का भी काम आपको उठाना होगा । उधर राजाजी बी॰ सी॰ जी॰ (क्षय-निवारक टीका ) के रिनशक चिल्ला रहे हैं। परन्तु कीन पूछता है ? यह क्यों होना चाहिए ! सरकार जो दवा दे, वहीं सब जगह चले। लोगों का एलोपैयी ( डॉक्टरी ), होमियोपेथी, प्राकृतिक चिकित्सा ( नेचुरोपेथी ) आदि जिस किसीमें विश्वास हो, उसे वे चलार्वे । सरकार सिर्फ सलाहकार के तीर पर मदद दे। यदि सरकार ही सारा काम करे और कराये, तो देश की उस्ति नहीं होगी। स्वराज्य के नाद करने योग्य कार्य जनता की ही करना चाहिए। याने की

इन्तजाम करनेवाले हैं, ये ही काम उठायें। सरकार विर्फ वटाह दे। आज तो व्यापारी सरकारी कानून के छिद्र देखते हैं, याने सरकार और व्यापारी इन दोनो में अक्छ की लडाई चलती रहती है।

#### धीरे-धीरे सरकार का कुळ कार्य करें

आपने आय कर की रिआयत के बारे में जो सवाल पूछा, वह बहुत छोटा है। आपको पैसा देना होता और हमें करना होता, तो दूसरी बात थी। परन्तु यहाँ आप पैसा देकर छूट नहीं सकते। आपको तो धीरे-धीरे सरकार का कुल कार्य उठा हेना चाहिए। अगर इम सरकार से कहें कि आप अपना काम छोड़ र्दे और हम काम न करें, तो वह बनेगा नहीं। सरकार से हम यदि कहें कि श्राप पुलिस, सेना न रखें स्त्रीर इस स्वयं बांति का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, तो वह नहीं बनेगा। इम इंतजाम करेंगे, तो सरकार खुशी से पुल्सि और सेना कम करेगी। उसी तरह से हम शिक्षण भी अपने हाथ में हैं और आध्यात्मिक शिक्षा देना गुरू करें । इस तरह धीरे-धीरे सरकार के काम कम होते जायँगे ।

वंगलोर में सेवा-सेना का कार्य करें

फिल्हाल आप बँगलोर के लिए सेवा-सेना का काम कीजिये। सेना शब्द का मतत्त्र्य है, सेवा का आक्रमण। विश्वविद्यालय में जो ज्ञानी होते हैं, वे ऐसी विचित्र गाये हैं कि उनके स्तनों में दूध है, फिर भी वे स्वयं बछड़े को दूध नहीं पिलाती हैं, बलड़ा पास आये, तभी पिलाती हैं। लेकिन शंकर और रामा-नुज में ऐसा वात्सल्य या कि वे घर-घर जाकर शान देते थे। उनका शान प्रेरणा-दायी था। आज के प्रोफेसर उस तरह शान का आक्रमण नहीं करते हैं. क्योंकि उनमें वात्सल्य नहीं है । सेवा का भी आक्रमण होना चाहिए। हमारे सामने कोई द:खी आये और हाथ फैलाये, तो हम उछे मदद दें, यह ठीक नहीं है। क्या हम अपने बच्चे को तब मदद देते हैं, जब यह हाथ फैलाये ! तो जैसे बच्चे भो मदद देते हैं, वैसी ही मदद दें । घर-घर जाकर लोगों के दुःल जान लें और उन्हें मदद पहुँचायें । वहीं सेवा सेना मीके पर शांति सेना बनेगी । जहाँ ऐसी सेना होगी. यहाँ अश्रांति का कारण नहीं रहेगा । इसलिए रातरे का भीका कार

आयेगा । फिर भी फर्ही भी आग लग सकती है। आज देश में आग लगाने के बहुत साधन मौजूद हैं। पार्टी भेद, जाति भेद, विषमता कायम है, समाज का दाँचा बदला नहीं है, उस हालत में कहीं भी अशाति पैदा होगी। ऐसे समय किन्होंने जनता की सेवा की होगी, वे ही शाति सैनिक बर्नेंगे और ठीक समय पर उसके बल्दिन से शांति स्थापित होगी।

वाणिज्य-मडल यह काम उठाये

वाणित्य मङ्क ( चेन्नर ऑफ कॉमसें ) को यह काम उठा लेना चाहिए। वाणिन्य मङ्कतो शांति मण्डल ( चेन्नर ऑफ पीत ), अहिंता मङ्क ( चेन्नर ऑफ नान वायलेंत ), सेवा मङ्क ( चेन्नर ऑफ सर्वित ) होना चाहिए। यह नाम मङ्क का भी है और व्यक्ति का भी। इसमें सबुक्त और व्यक्तिगत ( व्याहट और रोवल्ल) निम्मेदारी होगी।

नायनव्ली (मस्र)

भारतीय व्यापारी जन-सेवक बर्ने

; ४६ :

#### दैवी विरुद्ध आसुरी धपत्ति

सर्वोदय विचार की खुड़ी है कि इसमें चिरोध पैदा होने के पहले ही शांत हो जाता है। यह एक विदोध विचार है कि मुदुष्य मुदुष्य के हितों में थियें महीं है। आजकर लोग समाज को हो उकहों में बाँट देते हैं और उनके बीच विरोध की करणा करते हैं। किर उस विरोध को मिटाने के लिए कई नों तही करों हैं। वह सम्बर्ग सम्माज एक करना-स्टिह है। इसी करणा एटि को राजनीत शास और समाजवास का रूप दिया गया है। इसलिए इनिया में बहुँ-चहुँ होनेया में बहुँ-चहुँ होनेया में बहुँ-चहुँ होनेया में बहुँ-चहुँ होनेया में कहुँ-चहुँ होनेया में कहुँ-चहुँ होनेया है। इसले स्वर्ध अप्य स्वर्ध होनेया में साम कर हो होनेया में साम कर स्वर्ध होनेया में साम कर हो हम हो बहु साम के दो उकड़े बनते हैं और समाज को उस हों में सोचने भी आदत ही पढ़ आती है। विद्यार्थियों का एक

धंव बनता है, जो समझता है कि विद्यार्थियों के दित का स्थाल करने की किम्मेगरी अपनी है। उसके अलावा सारी दुनिया मानो उनके जिलाफ खड़ी है। इस तरह विद्यार्थी विरुद्ध प्रथम, मज़रूर विरुद्ध स्वयान, स्त्री विरुद्ध पुरुष, मज़रूर विरुद्ध माधिक आदि पचार्यों विरोध निर्माण होते हैं। क्या ये सारे विरोध वात्तव में होते हैं। क्या ये सारे विरोध वात्तव में होते हैं। बातव में अगर कोई विरोध होता है, तो एक ही है—दैवी संपत्ति विरुद्ध आसुरी संपत्ति। दुर्गुण और सद्गुणों का विरोध है, जिएकी जहाई हरएक के दिल में चल रही है। हरएक के मन में कुछ अच्छी और उष्ड हरएक के दिल में चल रही है। हरएक के मन में कुछ अच्छी और उष्ड हरी वृद्धियाँ न्यूनाधिक प्रमाण में रहती हैं, जिनका हमाड़ा चल्ता रहता है। मन बड़ा कुरुक्षेत्र है, उसके अलावा दुनिया में और कहीं भी सगड़ा नहीं है। अगर कहीं झगड़ा दीखता है, तो यह मीतर वा प्रतिविम्व स्वरूप है।

#### व्यापारी छोभ-वृत्ति दूर करें

में लोमी हूँ, समह करता हूँ। मेरे मन में लोम का जो दौष पड़ा है, उत्तक्ता पिणाम यह होता है कि समाज में दूबरा मितलोम पैदा होता है। फिर चौर निर्माण होते हैं। चौर तो निमित्तमान है। मेरे मन में खो लोम पड़ा है, जो सुने नाहक संमह करने के लिए मेरित करता है, यह चोर के करा में बाहर दिखाई देता है। इस बात को में नहीं समसता हूँ, बिल उस चौर को अपना विधीपी मानता हूँ। बासल में उनके और मेरे बीच में विरोध नहीं है। वह चौर तो मैंने पैदा किया है। मेरे मन में अच्छी और सुरी मृत्यों की जो लड़ाई चल रही है, उसमें अगर लोम वश्यार पन गया, तो सामने यह चौर को स्वाद अह रही है, उसमें अगर लोम पो मही निर्मंत पना हूँ, तो यह चौर के रूप में बाहर रहा हो हो। है। मेरे मन में अच्छी का नहीं समस्ता और उस चौर के से स्वाद सहा मही होगा। लेकिन में यह बात नहीं समस्ता और उस चौर के से से बोद रहा की लिया मेना करता हूँ—पुरिल, कोर, असलत, बन और के होर से बोद असनी लोम निर्मुत पी शहे योजना नहीं एता। अगर लोम रहेगा, तो पुरिल और जेल के रहते चौर भी बना ही रहेगा। यह समसन की बात है।

208 भूदान-गंगा

जीवन को सामृहिक रूप देने की जरूरत

समाज में वर्गों की कल्पना करना ही गल्त है। यह सारा वर्गों का विचार पश्चिम से आया है। इसके आधार पर पश्चिमवालों ने कई प्रकार के राज नैतिक विचार बनाये हैं। परन्तु राजनीति में यूरोप के लोग बहुत अपरिपक्व हैं। इन दिनों उन्होंने विशान में बहुत प्रगति की है। हमें उनसे बहुत सीखना है। विज्ञान की इमें बहुत जसरत है। इसलिए कि हम अहिंसा को बढाना चाहते हैं। जितना विज्ञान बढेगा, उतनी अहिंसा बढेगी। विज्ञान से मनुष्य के हाथ में जो शक्तियाँ आयी हैं, वे मनुष्य को एकत रहने के लिए मजबूर करेंगी। सामृद्दिक साधना करने की जिम्मेवारी विज्ञान पैश करेगा।

व्यक्तिगत साधना हिंदुस्तान में बहुत चली है, सामाजिक साधना भी कुछ चली है। इसीलिए भिक्त मार्ग बना है। इमारे यहाँ लोग मीज करने के लिए नहीं, बल्कि भिरत के लिए हकट्टा होते हैं। यह भ्रपने देश की ताकत है। माहर-समाज, प्रार्थना समाज के जैसा कोई समाज नहीं बनाते हैं। लेकिन शाम की इकट्टा होकर भगवान् का नाम लेते हैं, यह हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी सामृद्दिक वस्तु है। भितत-मार्ग ने साधना को सामृद्दिक स्वरूप देने का प्रयतन किया। थव सारे जीवन को ही सामृहिक रूप देने की जरूरत विज्ञान ने पैदा की है। भक्ति मार्ग का जो श्ररुयोदय रूप था, इसीकी प्रभा को श्रव विज्ञान रूपी सूर्य बढ़ा रहा है। यह एक बढ़ी विचित्र बात मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि आजकल जो उठा, वह विशान को अध्यात्म का विरोधी मानता है। यह गलत विचार है। विज्ञान अध्यातम को परिपूर्ण बना रहा है। इसलिए हम विज्ञान को बहुत चाहते हैं। हमारा विश्वात है कि विज्ञान की धांकि से दुनिया बहुत आगे बढ़ेगी।

यूरोप और अमेरिका को कमी

यूरोप और अमेरिका या राजनीति शास्त्र बिल्युल कच्या है, उसी तरह उनमा समान-शास्त्र त्रिक्कुछ पोला है। वे मानस शास्त्र भी विकसित नहीं कर पाये हैं। वे मन की विविध आकांक्षाओं, उसके विकारों का परीक्षण भीर निरीक्षण करते हैं, उसीको मनोविज्ञान कहते हैं। परन्तु उन्होंने मन को जीतने का शास्त्र नहीं बनाया है। उसके परिणामस्वरूप उनका समाज शास्त्र भी समाज को उकड़ों में बाँदता है। उन्होंने परस्पर विरोधी हितों का विचार पैदा किया है और उसे वे यहाँ तक ठे जाते हैं कि वे कहते हैं कि सिष्ट के साथ विरोध होता है। हम जमीन खोदते हैं, यह भी एक विरोध है। हम पेदों के साथ हमारा विरोध है। हम पेदों के साथ हमारा विरोध होता है। इस तरह वे दुनिया में संत्र विरोध ही देखते हैं। जिसे हम सेवा समझते हैं, जीसे पेदों की सेवा, प्राण्यों की सेवा, उसे भी वे सपर्य कहते हैं। पेदों के, प्राण्यों के, प्रध्यों के साथ स्वर्य, इस तरह से उन्होंने सपर्य की परिमाया कनायी है। माता के सत्तों में सूध होता है, यह बच्चे को प्यार से दूध पिताती है, यह हमारा दर्शन ह है कि सच्चे के दूध पिताती है, यह हमारा दर्शन ह है कि सच्चे के दूध पिताती है, यह हमारा दर्शन ह है कि सच्चे के इस माता के सत्त के साथ सपर्य होता है और उसने से दूध निकलता है। इस माता के सत्त के साथ सपर्य होता है और उसने से दूध निकलता है। वह सा माता के सत्त के साथ सपर्य होता है और उसने से दूध निकलता है। वह सा माता के सत्त के साथ सपर्य होता है और उसने से दूध निकलता है। यह तो मैंने जरा विनोद किया।

#### पश्चिम का विज्ञान और पूर्व का समाज-शास्त्र

विशान उनके समान शाहन के रिल्लाफ खहा है और वावन्द्र इसके कि
मनुष्य के हाथ में विशान की रद्द शक्तियाँ आपी हैं, किर मी आन सर्वन्न
मय ही मय है। जितनी विशान की शक्ति पहले कमी नहीं थी, उतनी आज है।
अन तो हम आकाश में महों को प्रमा रहे हैं। इतनी सारी शिवन्याँ मनुष्य के
हाथ में आपी हैं, तो समान में कितना सुख होना चाहिए। परन्तु आन उल्शे
ही बात रिलायी हेती हैं। इस समय दुनिया में जितना शान है, उतना पहले
कमी नहीं या और आज दुनिया में जितना भय है, उतना परले कमी नहीं
या शान के ताथ भय नहीं, निर्मयना होनी चाहिए। इसलिए हम पहिचम
पा शान के ताथ भय नहीं, निर्मयना होनी चाहिए। इसलिए हम पहिचम
पा शान के ताथ भय नहीं, निर्मयन होनी चाहिए। इसलिए हम पहिचम
पा विशान लेता चाहते हैं और यहाँ के समानशाहर को, जो आत्मशान पर
पहा है, विशान के साथ बोहना चाहते हैं। यह कार्य सर्वेदय कर रहा है।

राबोह्य का वैज्ञानिक विचार यह है कि जनता की खेवा प्रतिनिधियाँ द्वारा नहीं होनी चाहिए। जाता को स्वयं यह काम करना चाहिए। पश्चिम की २०६ भूदान-गंगा

पद्धति यह है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, जिनकी सरकार बनती है, जो सेवा करती है। फिर लोग विलकुल पराधीन बन जाते हैं। इस तरह हमारा सारा भला-बुरा करने का अधिकार चंद लोगों के हाथ में सीपना अत्यन्त खतरनाक है। इसलिए हमने व्यापारियों से अपील की कि आप लोग जन-सेवा में लग जायँ। आज आप जो व्यापार करते हैं, वह भी सेवा का एक प्रकार है। लेकिन आज उसे स्वार्थ का रूप मिला है। खगर उस काम के साथ घाप सेवा; करेंगे,

त्तो थापका व्यापार मजबूत बनेगा श्रीर दिन्दुस्तान में स्वतंत्र जन-शक्ति विकसित होगी। हिन्दुस्तान की परतंत्रता ब्यापारियों ने प्राप्त की है। श्रव हिन्दुस्तान की श्राजादी को मजबूत बनाने का काम भी व्यापारियों को करना चाहिए। नायनहरूली ( मैसर राज्य )

93-90-40

# उप-शीर्षकों का अनुक्रम

| अ                              |     | । इद्दबर कौन और इछदवर               |             |  |
|--------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------|--|
| अप्रेजों का राज्य क्यों पनपा ? | १९२ | कौन ?                               | १०          |  |
| अधिकारप्रदत्त लोकत्त्र         | १९१ | इन्सान इन्सान से खरता है !          |             |  |
| अरविन्द की अतिमानस भूमिका      | १७९ | · · · · · · · · · · · · · · · ·     |             |  |
| अविरोधी व्यक्तित्व             | १३२ | एक वर्ने                            | 360         |  |
| अभीर पूजा का भय                | १६१ | एकरसवा की मिसाल आम                  | 6           |  |
| आ                              |     | धे                                  |             |  |
| आक्रमणकारी प्रेम               | 86  | ऐटम या प्रेम                        | ११          |  |
| आज की आवश्यकता                 | १६६ | क                                   |             |  |
| आश पालन की मर्यादा             | १६३ | कमाड का प्रश्न !                    | १५५         |  |
| आत्मशान का असर                 | ११० | करणा के बिना वेद प्रचार             |             |  |
| आत्मश्रान को व्यापक बनाना      |     | <b>अस</b> भव                        | १८५         |  |
| आवस्यक                         | १५  | कर्तव्य                             | १५९         |  |
| आध्यात्मक आधार                 | 280 | कर्तव्याचरण का भान्दोलन             | १७०         |  |
| आप्यारिमक बुनियाद              | १९० | कर्म, भक्ति का योग हो               | १०२         |  |
| आनदाभम कार्यकर्ताओं का स्कृति  |     | क्रस्थाणकारी राज्य की खतरनाक        |             |  |
| स्थान बने                      | 200 | <i>य</i> त्रपना                     | ₹₹\$        |  |
| भाल्स का इलाज                  | ₹₹  | कस्त्रवा दूस्ट की सेवा              | <b>१</b> ४० |  |
|                                |     | कारण्यमूलक सेवा की आवस्यकत          | ११          |  |
| इ                              | - 1 | मार्यभवी अध्ययन करें                | १८१         |  |
| र्वहीस साल के नीचे बोट का इक   |     | वृत्रिम चावल के विशान में बाज्य १८१ |             |  |
| क्यी नहीं                      | 34  | मेरल मा काम                         | १४५         |  |
|                                |     |                                     |             |  |

| केरल की तरफ दुनिया की आँखें   | ५३    | ) <b>छ</b>                                |            |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------|------------|
| केरल की विशेषता : शांति सेना  |       | छोटा शान द्यानिकारक                       | 30         |
| की स्थापना                    | १०३   | छोटा धर्म व्यापक धर्म में लीन है          | ने ३१      |
| केरल में हृदय परिवर्तन का     | • •   | छाटा धम व्यापक धन न जार र                 |            |
|                               |       | ্                                         |            |
| दर्शन हो                      | ५५    | जनता के सिर पर सत्ता का बोझ               | ĘĘ         |
| केषाम् अमोघवचनम् १            | १३१   | जनता स्वयं कारोबार चलाये                  | ξţ         |
| किया और प्रतिक्रिया           | છછ    | जन-संपर्क के लिए भजन                      | 44         |
|                               |       | जन-संपंक के लिए भगन                       |            |
| ₹त                            |       | जीवन को सामूहिक रूप देने की<br>जरुरत      | 208        |
| खादी का अधिष्ठान              | १७    |                                           | 30         |
|                               |       | जीवन दानी की परिभाषा '                    | হঙ         |
| ग्                            |       | शानी के वियोग से अधिक प्रेरणा             | 40         |
| गहराई में जाने की जरूरत       | १२७   | । त                                       |            |
| गाधीजी आज अधिक काम कर         | • • - | 1 ."                                      | 65         |
| ₹8                            | १०४   | 'तप' का नया अर्थ                          | Ę₹         |
| गाँव के लिए क्या चाहिए !      | •     | तपस्या के बिना दर्शन नहीं                 | 30         |
| गाँव छोटी इफाई और देश बड़ी    | ११५   | त्रिविध धर्म                              | •          |
| गुलामी में राजनीति का महत्त्व |       | थ ं                                       |            |
| गोटी चटाने और पत्थर फेंकने    | ४५    | थोड़ा होते हैं र                          | 40         |
|                               |       | · ·                                       |            |
| का एक<br>शामदान की युक्ति     | १६९   | . द                                       | 44         |
| मानदान को धास                 | ११६   | दंड किसके हाथ में हाँ                     | 20         |
| मामदान को सरहता का सूत        | १०६   | 'टान' का नया अर्थ                         |            |
| गामदान के बाद क्या हो ?       | ११७   | दुःरियों की सेवा की बाय, किसी             | ,,         |
| प्राम पंचायत और प्राम् समा    |       | ज्ञातिकी नहाः                             | !\<br>!Y   |
| में पर्क                      | ११६   | ंदुनियाकी सारी जमीन <sup>समका द</sup> ्री | . •<br>• ₹ |
| माम स्वराज्य बनाम विश्व-      |       | टनियाको जातिकी भें                        | ر ب<br>وي  |
|                               |       |                                           |            |

स्तराज्य

| - 30€ →                                                        |                   |                                                                                                                                                           |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| इप्रिकी स्वीत                                                  | ्ड<br>इ<br>२<br>२ | पूँजी और अम मैं विरोध नहीं<br>पूँजीवाद की प्रतिक्रिया साम्यवाद<br>प्रतिरोधी प्रेम में शक्त है,<br>असुरोधी में नहीं<br>माइवेट सेक्टर बनाम पब्लिक<br>सेक्टर | १८९         |
|                                                                |                   | गचीन भक्त समाज सुधारक भी                                                                                                                                  | १८४         |
| करें २०                                                        | 5 2               | गतिनिधिक व्यवस्था में खतरा                                                                                                                                | 93          |
| ਜ                                                              | प्रे              | मि कामरूप बना                                                                                                                                             | 9           |
|                                                                |                   | म का ब्यापक प्रयोग आवश्यक                                                                                                                                 | ₹३          |
| नंबूदरीपाद वेदाध्ययन करेंगे ७                                  |                   | म का हमला                                                                                                                                                 |             |
| नागरी का बैभव                                                  |                   |                                                                                                                                                           | १०          |
| नाममात्र की डेमॉक्रेमी हा                                      | , J H             | म की ताकत कैसे बनेगी ?                                                                                                                                    | 8           |
| निष्याम सेवक की दुर्लभता १०                                    | ्रीम              | म-शक्ति का प्रयोग : भूदान                                                                                                                                 | 6           |
| &                                                              | र् प्रे           | म-शक्ति में विश्वास नहीं                                                                                                                                  | 6           |
| ् प<br>पत्रों की जिम्मेवारी ४१<br>परस्परं निरुद्धयन्ते तैरयं न | भ                 | फ<br>ान्स मैं चित्त की चंचलता क्यों !                                                                                                                     | ८७          |
| निरुधते १३७                                                    | . ]               | व                                                                                                                                                         |             |
| परिचम का विशान और पूर्व का                                     | बँग               | ालोर में सेवा-सेना का कार्य                                                                                                                               |             |
| थे अस्ति स्वास-साम्र                                           | Ι.                |                                                                                                                                                           | • <b>१</b>  |
| पावित्र्य और सौभाग्य सदा स्वाव-                                |                   |                                                                                                                                                           | ८७          |
| लंबी रहें १७५                                                  |                   |                                                                                                                                                           | <b>ږږ</b> . |
| पावित्र्य के बाद तालीम आदि में                                 | बु:ि              | नयाद बनी १०                                                                                                                                               | ٥K          |
| भी स्वावलंबन १७७                                               |                   | भ                                                                                                                                                         |             |
| पिताची की गहन की कहानी १७६                                     | भग                | यान् बुद्ध का व्यावहारिक                                                                                                                                  |             |
| पुरानी परम्परा को न तोइते हुए                                  |                   | उपदेश १८                                                                                                                                                  | **          |
| मांति ८९                                                       | 2773              | ~ ~ ~                                                                                                                                                     |             |
| ₹¥                                                             | , "               |                                                                                                                                                           |             |

| भारत में सवैधानिक कम्युनिज्म     | 48    | ल<br>१२                                                        | ६९  |
|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----|
| भारत हर विचार को अपना रग्        |       | ल्डाई के कारणों का निर्मूलन                                    | -   |
| देता है                          | ५३    | च                                                              |     |
| भारतीय अभिष्ठचि                  | १८८   | (                                                              | १०९ |
| भूदान को सबकी सहानुभूति हासि     | ल ९०  | 'यन वर्ल्ड' का स्वपन                                           | २५  |
| भेड़ गड़ेरिया चुनने लगे          | ९२    | वर्ग है ही नहीं<br>वाणिज्य मडल यह काम उठाये                    | २०२ |
| भौतिक आघार                       | १५०   | वाणिज्य मेडल यह फान उठा ।<br>विवेन्द्रित व्यवस्था आवश्यक       | 98  |
| म                                |       | ० के किए आची                                                   |     |
| मत्रोपदेश                        | ११८   | विचार स्वातन्य के छिन् ।<br>नियमन आवस्यक                       | १५२ |
| मरने के बाद पहचान होगी           | ૪૨    | विषया की                                                       |     |
| महाकाव्य वा युग                  | १८०   | विशान के साथ आत्मज्ञान की<br>व्यापक बनाइये                     | ξĄ  |
| मालकियत की नहीं, जिम्मेवारी      | •-    |                                                                |     |
| की जरूरत                         | १२८   | विद्यार्थी अपना दिमाग आजाद<br>ररी                              | ٧ø  |
| मालिक स्वय कुछ नहीं करता         | Ę٧    | ,                                                              | १२१ |
|                                  |       | विश्व-मानव का निर्माण आवश्यक                                   |     |
| य<br>• • • • • • • •             |       | <sub>व्यक्ति</sub> गत स्वामित्व आर                             | २०  |
| 'यज्ञ' के अर्थ में परिवर्तन      | 24    | जिम्मेवारी                                                     | ६१  |
| यूरोप और अमेरिका की कमी          | २०४   | व्यक्ति या विचार !                                             | 130 |
| ₹                                |       | अध्ययन कर्                                                     | 34  |
| राम नाम की ताकत                  | १०१   | व्यापक दृष्टि से छोग बाम                                       | १९५ |
| राम नाम भर्ती का अधिक            | ``    | ∿ →छी सर्वे                                                    | २०३ |
| <ul> <li>बचाव करता है</li> </ul> | १०२   | ज्याचारी लोभ दृत्ति दूर के क                                   |     |
| रामानुझ के अनुयायी ब्रामदान      |       | व्यापारी समित्रान की सिंहा भी<br>व्यापारी समित्रान की सिंहा भी | २०१ |
| ना कार्य उठाये                   | १८५   | ) 5 A FT                                                       | }   |
| रामानुज सम्प्रदाय की वर्तमान     |       | व्यापारी ही संपत्तिदान के पैसे मा                              | 155 |
| परम्परा                          | ५ १८३ | 344 -11                                                        |     |
|                                  |       | •                                                              |     |

| व्यापारी ही सेना की माँग भी                           | ! स                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| करते ई १९६                                            |                                                               |
| 1116 114                                              | संकुचित दृष्टि के नमूने ३९                                    |
| श                                                     | संपत्तिदान का उद्देश्य १२५                                    |
| शब्द-राक्ति १५४                                       | संस्थाओं का समर्पण १५१                                        |
| शन्दों की अदूर परंपरा ८४                              | सत्ता से मगल और अमगल दोनों                                    |
| गहरों की उपेक्षान की जाय ४५                           | होता है ५१                                                    |
| याति सेना या तत्त्व १४६                               | सत्याग्रह की मीमासा १३५                                       |
| बाति सेना का नित्य कार्य: सेवा ४४                     | सत्यामह की द्यक्ति १३६                                        |
| 200 2                                                 | सन् '५७ के बाद का कार्यक्रम ६१                                |
| 277°- N.                                              | समकी सेवा करनी है ५०                                          |
| बाति सेना का सब स्वागत करेंगे ५६<br>ज्ञाति सेना के िन | समाज सेवा और हृदय परिवर्तन २८                                 |
| साति सेना के लिए अनुशासन                              | समाज सेवा का कार्य उठार्वे १९१                                |
| आवश्यक ६०                                             | सम्बन्ध भेद १७                                                |
| शाति सेना के लिए घर-घर से                             | सम्मतिदान १४८                                                 |
| सम्मति दान ६८                                         | सरकार और ब्यापारियों में                                      |
| बाति सेना खड़ी की जाय २६                              | विरोध अनुचित १९३                                              |
| वाति सेना परिचित क्षेत्र में                          | 11.11. G                                                      |
| कारगर होगी ४३                                         | सरकार को सबको सम्मति हासिल है ६७<br>सरकार पर सारा दारोमदार ६४ |
| शांति सैनिकों की निष्ठाएँ १४३                         | सर्वोदय अपने हाथ में अभिक्रम                                  |
| शान्ति सैनिक की जिम्मेवारी १६७                        | स्याद्य अपने हाय में जानकम<br>स्यता है ७९                     |
| शान्ति सैनिकों की संख्या १४३                          |                                                               |
| शोपण के विरोध का तरीका २२                             | सर्वोदय और कम्युनियम १                                        |
| श्रद्धेय की समर्थ प्रेरणा १६२                         | सर्वादय का कोई खास कैम्प नहीं ८१<br>सर्वोदय का जीवन विचार ७८  |
| श्रीमान् और गरीब दोनों वासना                          | सर्वोदय का जीवन विचार ७८<br>सर्वोदय कान्न में फर्क लायेगा ४   |
| न रखें १८                                             | सर्वोदयका वैशिष्ट्य १३३                                       |
| श्रेष्ठ कीन १ ३६                                      | सर्वोदय मंडल और शाति-सैनिक ५९                                 |
| MO 2011 1                                             | and the second state of                                       |

सर्वोदय मडल और संपत्तिदान ५८ । सौम्य अर्थ लें

|    | and then attended                  | ٠   | •, • , •                                     |   |
|----|------------------------------------|-----|----------------------------------------------|---|
|    | सर्वोदय मङ्ख की कार्य पद्धति       | ५९  | रित्रयाँ आध्रम स्थापित करें १४०              | ' |
|    | सर्वोदय मडल की जिम्मेवारी          | 40  | स्त्री शक्ति को जामत करने                    |   |
|    | सर्वोदय मडल की भूमिका              | ६७  | का अवसर १४१                                  |   |
|    | सर्वोदय राज्य की व्याख्या          | १११ | स्वप्न की बीमारी की दवा: जागना <sup>६३</sup> |   |
|    | सर्वोद्य समाज का लक्षण             | १५८ | स्वराज्य-प्राप्ति के बाद सामाजिक             |   |
|    | सर्वोदय से कारुण्य धर्म की दीक्षा  | ₹₹  | सेवा का महत्त्व ४६                           |   |
|    | सर्वोदय से रक्षण समस्या भी         |     | स्वाप्याय की आवश्यकता १२६                    |   |
|    | हल होगी                            | १९८ | स्वाध्याय का आवश्यकता                        |   |
|    | सहायक कैसे हों ?                   | १६० | ह                                            |   |
|    | सास्कृतिक क्षेत्र स्त्रियों के हाथ |     | इड़ताल का इक और कर्तव्य ८१                   |   |
|    | में ही                             | १३९ | व्यापान का काम १५०                           |   |
|    | सास्कृतिक स्वावलबिता               | १७७ | हनुमान् की प्रक्रिया १६४                     |   |
|    | साम्यवाद के साथ समझौता             |     | हम साम्यवादियों को हजम करेंगे र              |   |
|    | नहीं, सहयोग                        | ₹   | नग भार बालातीत है                            |   |
|    | साम्यवादी सोचते हैं, हम करते       | ₹ ६ | नाम पर घरवामी ईश्वर                          |   |
|    | सीमित ज्ञान से नुकसान              | 36  | ann shu                                      |   |
|    | सुप्रीम कमाङ                       | १५१ |                                              |   |
|    | सुप्रीम कमाड का क्षर्य             | १६६ | हमारा जाति स्मारा १५                         |   |
|    | स्त्राजील में हिस्सा ले            | १२६ | हर घर से एक गडी                              |   |
|    | सेना और शिक्षा का समन्वय           | १३४ | हर सदस्य को बीटा का ६०                       |   |
| -0 | सेना घटाना सम्बा सर्वोदय कार्य     | 60  | द्विसा का ज्यापक सगठन                        |   |
|    | सेवाका सदी तरीका                   | ४२  | िहिंसा से मसले इल नहीं ही ।                  |   |
|    | सेता के तौन प्रकार                 | ₹०  | हिन्दी भाषा प्रेम-तन्त्र है                  |   |

## सर्वादय तथा भूदान-साहित्य

|                                  |              | · ·                                         |            |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| शिक्षा,में अहिंसक काति           | ₹.00         | । समग्रं ग्रामसेवा की ओर                    |            |
| महादेवभाई की डायरी ( १-२         | )            | ( तीन संह                                   | :) হ.      |
| 1777 27                          | 4.00         | बुनियादी शिक्षा पद्धति                      |            |
| भाराम शाका                       | १.५०         | शासनमुक्त समाज की ओर                        | ٠.٥        |
| गपूके पत                         | १.२५         | ग्राम-स्वराज्य : क्यों और <i>वैसे</i>       |            |
| अकीका में गांधी                  | 8.00         | माम भारती                                   |            |
| गांचीजी और विश्वशाति             | 0.50         | संपुत्तिदान-यश                              | 0.4        |
| गोंघीजी क्या चाहते शेष           | 040          | गाँव-आन्दोलन क्यों ?                        | २.५        |
| गीता प्रवचन १२६ <del>अधिका</del> |              | स्यायी समाज व्यवस्था                        | ₹.५        |
| ाता अपचना नि(संस्कृत) ३.००       | . 8.00       | अहिंसक कान्ति की                            |            |
| વ્યવસ્થા મુખાર                   | २.५०         | प्रक्रिया २.५०                              | , ₹.∘      |
| मोहब्बत का पैशाम                 | રે.५૦        | सर्वोदय दर्शन                               | ₹.0        |
| नगर-अभियान                       | 2.00         | सत्य की खोज                                 | શે.પ્      |
| होकनीति                          | 7.00         | बोलतीं घटनाएँ ( पाँच भाग                    | ```        |
| भूदान-गंगा (सात खंड) प्रत्येक    | 8.40         |                                             | ,<br>क ०.५ |
| आत्मज्ञान और विज्ञान             | 2.00         | माता पिताओं से                              | 0.30       |
| अवेदिय विचार व स्वराज्य-शास्त्र  | 8.00         | बालक सीखता कैसे है !                        | 0.40       |
| गमदान                            | 2.00         | बालक बनाम विज्ञान                           | 0.64       |
| ब्री-शक्ति                       | 2.00         | देर है, अन्धेर नहीं                         | 0.04       |
| शन्देव चिन्तनिका                 | 2.00         | आर्थिक विचारधारा                            | €.00       |
| साहित्यको से                     | 2,00         | चम्बल के बेहड़ों में (सक्षित )              | 8.40       |
| सान्ति सेना                      | ٥,७५         | नक्षत्रों की छाया में                       | 8.40       |
| कार्युकर्ता क्या करें ?          | 0.04         | चला, चले मंगरीठ                             | ०.७५       |
| कार्येक्ती-पाधेय                 | 0.40         | बाबा विनोबा ( छह भाग )                      | ₹.८०       |
| जय जगत्                          | ०,५०         | प्यारे भूले भाईयो ! (पाँच भाग)              |            |
| गुचिता से आत्मदर्शन              | 0.80         | जानूजी : जीवन और साधना                      | १.२५       |
| साम्यसून                         | 0.30         | भूदान गंगोत्री                              | २.५०       |
| राम्-नामः एक चिन्तन              | 0.30         | कोरापुट में माम-विकास का                    | _          |
| सर्वोदय पात्र                    | ०.२५<br>१.२५ | प्रयोग<br>भूदान यज्ञ : क्या और क्यों ?      | ₹ ० ०      |
| कान्त दर्शन                      | 8.34         | मूदान पराः पता आर पता ऽ<br>ग्रामदान क्यों ? | 1.40       |
| प्रेरणा प्रवाह<br>मधुक्द         | 2.00         | भागपान पता :<br>घरतीमाता वी गोद में         | १.२५       |
| 1314                             |              |                                             | P0.0       |
|                                  |              |                                             |            |

| - * .                                           |                    |                                             |                           |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| सर्वीदय-विचार                                   |                    | .७५   पशु लोक में पाँच                      | वर्ष १,००                 |
| भूदान-आरोहण                                     | ٥                  | .५०   गो सेवा की विचार                      | धारा ०,५०                 |
| शोपण-मुक्ति और नवसम                             | ाज ०               | ६२   गो सेवा-गोष्टी                         | 0,40                      |
| गाँव या गोकुल                                   | 0.                 | २५   गो-उपासना                              | 0.24                      |
| साम्हिक प्रार्थना                               | ۰.                 | २५ घर-घर में गाय                            | 0.24                      |
| सर्वोज्ञिल                                      |                    | २० बच्चों की कला और                         |                           |
| मानवता की नवरचना                                | ₹.                 |                                             | 7,40, 3,00                |
| पशियाई समाजवाद                                  | 8,0                | ए समाई : विशास और                           | ्यस्य १.००<br>इंदरस्य     |
| खोकतान्त्रिक समाजवाद                            | 8,4                |                                             |                           |
| विश्वशान्ति क्या सम्भव है                       |                    |                                             |                           |
| सर्वोदय और शासनमुक्त स                          |                    |                                             | -2                        |
| खोक-स्वराज्य                                    | 0 4                | a 114 1 10 20 11 450                        |                           |
| समाजवाद से सर्वोदय की अ                         |                    |                                             | ५ भाग ) १.२५              |
| वर्ग संघर्ष                                     | 0.5                |                                             | ०.२५                      |
| वर्ग तवन<br>विदेशों में शांति के प्रयोग         | 0,04               |                                             | ०.२५                      |
| अहिंसात्मक प्रतिरोध                             | 0,40               |                                             | 0.74                      |
| आहरात्मक मातराध<br>सर्वोदय का इतिहास और १       |                    |                                             | 0.74                      |
| सवादय का शतशास आर श<br>स्त्रोकशाही कैसे लायें ! | ११२० स्था।<br>०.३० |                                             | o.€ 3                     |
|                                                 |                    |                                             | 0.99                      |
| चरला सघु का इतिहास                              | 4.00               |                                             | 0,40                      |
| <b>बुना</b> ई                                   | 8.00               | किशोरलालभाई की जीव                          |                           |
| कपास                                            | २.५०               |                                             | धिना २.००                 |
| कताई-शाख                                        | ₹.00               | गुजरात के महाराज                            | 2,00                      |
| चरला संघ का नवसंस्करण                           | 8,00               | स्मरणांबलि                                  | 8.40                      |
| घरेल कताई की व्याम बार्ते                       | १.२५               | मेरी विदेश-यात्रा                           | 0,57<br>0,40              |
| चरेख कताई की आम गिनतिय                          |                    | यात्रा के पथ पर                             | 0.40                      |
| कताई गणित (भाग १)                               | 1.00               | मेरा जीवन विनास                             |                           |
| कताई गणित (भाग २, ३, ४                          |                    | बॉर्ज मॉक्स का स्थामही जी                   | 44 <b>6.</b> ¥6<br>ስ 5.₹4 |
|                                                 | \$ 0.0%            | स्वामी नारायणगुरु की जीवन                   | 1.40                      |
| आगे का कदम                                      | 004                | प्राकृतिक चिकित्ध-विधि                      | 8.35<br>8.34              |
| तात बनाना<br>साह और पेड़ पौधी ना पोपण           | 0.50               | शुष्ट-सेवा<br>चरित्र सम्पत्ति               | پهري<br>پائ               |
| साह आर पड़ पाना पापाप                           | 0,04               | श्वारत्र सम्यात्त<br>सहजीवन सहअन्ययन : एक म |                           |
| जापान की खेती                                   | 0,40               | सहजावन सहस्रव्ययन र प्रक्रमः<br>ताओ उपनिषद् | 0.04                      |
| सुधरे हुए होती के ओजार                          | 0.40               | वाका उपानपद्<br>ग्रीति निर्शर               | १ २५                      |
| हाथ चर्मी                                       |                    | eees r /313                                 | •                         |

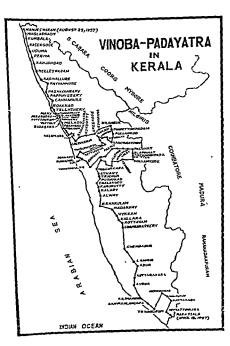